"श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला" का पुष्प नं० १३



# विषय-सूची ।

नं० विषय पृष्ठ (१) प्रकाशकीय वक्तव्य (२) भूमिका (३) दो शब्द १५ (४) संकेताचर सूची १७ (५) গুব্ধাগুদ্ধি দর २७ (६) धन्यवाद 38 (७) दिगम्बरस्य (मनुष्य की त्रादर्श स्थिति) 8 (=) धर्म श्रीर दिगम्बरत्व 3 (६) दिगम्बन्त्वके श्रादिप्रचारक ऋषमदेव १४ (१०) हिन्दू धर्म और दिगम्बरत्व २१ (११) इस्लाम और दिगम्बरत्व ३७ (१२) ईसाई मज़हब श्रीर दिगम्बर लाधु 88 (१३) दिगम्बर जैन मुनि 80 (१४) दिगम्बर मुनि के पयार्यवाची नाम 44 (१५) इतिहासातीन काल में दिगम्बर मुनि 98

| नं०             | विषय                  |               |                |          | वृष्ट |
|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|-------|
| (१६) ३          | गगवान गहावीर          | श्रीर उनके र  | समकाली         | न दि० मु | नि दप |
| (१७) र          | ान्द साम्राज्य में वि | देगम्बर मुन्  | i •            | •••      | १०१   |
| (4=) 1          | ीर्य सम्राट शीर       | दिगम्बर मु    | रुनि           | ***      | १०५   |
| (88) f          | सेकन्दर महाग प        | वं दिगम्बर    | मुनि           | ••       | ११०   |
| (२०) र          | दुइ श्रोग श्रान्ध्र र | गडयों में दि  | गम्बर मुन्     | ने **    | ११५   |
| (२१) र          | विन छुत्रप श्रादि     | राजागग् न     | था दि० मु      | ुनि      | ११⊏   |
| (२२) स          | म्राट पेल खारवे       | ल ग्रादि का   | त्तंग नृप      | और दिव   | •     |
| मु              | नियों का उत्कर्प      |               | •••            | • •      | १२१   |
| (२३) ग्         | प्र साम्राज्य में वि  | देगम्बर मुन्  | τ              | •        | १२७   |
| (२४) ह          | र्ष वर्धन तथा हुण     | तिसांग के र   | भय में दि      | ० मुनि   | १३३   |
| (२५) म          | ध्य कालीन हिन्द्      | ्गाज्य में दि | गम्बर सु       | नि       | 3,59  |
| (२६) भ          | गरतीय संस्कृत स       | गहित्य में वि | गम्बर मु       | नि       | ६५८   |
| (२७) द          | चिए भारत में दि       | (गम्बर जैन    | मुनि           |          | १६०   |
| (२⊏) त          | ामिल साहित्य में      | दिगम्बर मु    | नि             | ***      | 183   |
| (३८) भ          | ारतीय पुरातत्वः       | श्रीर दिगम्ब  | र मुनि         |          | २०१   |
| (३०) ति         | देशों में दिगम्बर     | मुनियों का    | विद्यार        | •••      | २४१   |
| (३१) सु         | सलमानी बादशा          | इत में दिग    | बर मुनि        | ••       | २४६   |
| <b>(</b> ३२) वि | टिश शासन काल          | ा में दिगम्ब  | r <b>मु</b> नि | •        | २६५   |
| (३३) दि         | (गम्बरत्व श्रीर श्र   | ।धुनिक विद्व  | ान             | ••       | ₹७=   |
| (३४) उप         | <b>रसंहा</b> र        |               | •••            | •••      | 222   |
| (३५) परि        | रेशिष्ट               | •             | •••            | •        | २६१   |
|                 |                       | -             |                |          |       |

#### प्रकाशकीय क्त्रह्य।

जिस समय मांडवी ज़िला सूरत में सरकार ने मुनियों के स्वतन्त्र विहार में श्रहचन डाली थी उस समय दिग० जैन शास्त्रार्थसंघ की तरफ से दिगम्बर मुनियों के दिगम्बरत्व के समर्थन के साथ ही साथ उनके स्वरूप को जनसाधारण तक पहुंचाने के हेतु 'दिगम्बरस्व श्रौर दिगम्बरमुनि' नामकी पुस्तक के निर्माण की सूचना दी गई थी । वड़े हर्व की बात है कि मुभे अब इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उस पुस्तक को आपके कर कमलों में उपस्थित कर रहा हूँ । पुस्तक के सुयोग्य लेखक, समाज के श्रद्धितीय ऐतिहासिक विद्वान, वा० कामताप्रसाद जी के ही श्रसीम परिश्रम का फल है कि जो इस थोड़े से समय में यह प्रन्थरत श्रापकी सेवा में उपस्थित किया जा सका है। लेखक महोद्य के इस सहयोग का संघ अत्यन्त जाभारी है। यहां मै अम्बाला के उन महानुभावीं को जिन्होंने कि त्राधिक सहायता देकर पुस्तक के प्रकाशन में हमारी सहायता की है धन्यवाद दिये विनो नहीं रह सका । सहायताकी रकम दानी महानुभावोंकी शुभनामावलिके साथ ही साथ टाइटिल के दूसरी तरफ प्रकाशित कर दी गई है।

उन पुस्तकों में से, जिनके प्रमाणों का उल्लेख कि प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है कुछ तो मूल्य से खरीदी गई हैं तथा बाकी की भारत के प्रसिद्ध २ पुस्तकालयों से मंगाई गई थीं; यही कारण है कि प्रस्तुत पुम्तक में इसही प्रकार की अन्य पुस्तकों से कहीं अधिक व्यय हुआ है।

जिस प्रस्ताव में संघ ने ६स पुस्तक के निर्माण का निश्चय किया था उसही में यह भी निश्चित किया था कि पुस्तक को एक अच्छी संख्या में चिना मृत्य अर्जन विद्वानों और योग्य व्यक्तियों को भेट किया जाय और इस पर उनकी सम्मति प्राप्त की जाय।

इनहीं कारणों की वजह से सहायता मिलने पर भी पुस्तक का मूहय एक रुपया रक्का गया है।

यद्यपि ज्ञावश्यकीय तो यह था कि यह पुस्तक हर एक भाषा में ज्ञपती, ताकि दिगम्बरत्व की मान्यना और उसके श्रादर्श को विभिन्नभाषाभाषियों तक पहुँचाया जा सकता, किन्तु दुःख है कि हमारे पाम इतनी शक्ति नहीं थी ताकि हम ऐसा कर सकते। यदि हमारे विचारशील पाठकोंने हमारे इस कार्यको श्रपनाया और इस कार्यमें हमारा हाथ बटाया तो हमें पूर्ण श्राशा है कि हम शीझ हो इस पुस्तक को, संसार की नहीं तो कम से कम भारत को प्रचलित भाषाओं में तो श्रवश्य, पाठकों के कर कमलों में श्रपण कर सकेंगे।

विनीत-

मंगलसैन जैन सन्त्री,

चम्पावती पुस्तकमाला-प्रकाशनविभाग-श्री भारतवर्षीय दि० जैन शास्त्रार्थ संघ।

# भूमिका।

मंगलमय, मंगलकरण, वीतराग विद्यानः। नमो ताहि जातेभये अरहन्तादि महान्॥

साधुत्रों के तिये दिगम्बरत्व त्रावश्यकीय है या श्रनि-वार्य ? यदि श्रावश्यकीय है तब तो वह त्यागा भी जा सकता है। ऐसी बहुतसी वस्तुयें है चाहे वे सांसारिक न भी हीं और श्रात्मोन्नति से ही सम्बन्ध रखने वाली क्यों न हीं, किन्तु यदि उनका ग्रस्तित्व इस ही कोटि में है तब तो उनका परिहार भी किया जासकता है, क्योंकि ऐसा करने से मार्ग में कोई रुका-वट नहीं ब्रातो । किसी एक उपयोगी शास्त्र को ही लेलीजिये: उसका अस्तित्व साधुत्रोंके लिये अवश्य आवश्यकीय है, किंतु उसका यह भाव कदापि नहीं कि उसके ग्रभाव से उनके साधु-त्त्व में भी वाधा आती है। साधुत्रों के तिये दिगम्बरत्व यदि श्रनिवार्य है श्रीर उसके श्रभाव से उनके साधुत्व में ही बाधा उपस्थित होती है तो वह कौनसी युक्ति है जो कि मनुष्य के मस्तिष्क को इस परिणाम तक लेजाती है। यही एक बात है जिसके हल करने की श्रावश्यकता है श्रीर जिसके हल होजाने से उक्त विषय की समस्त श्रडचने दूर हो जाती है।

साधु शब्द का अर्थ साधनोतीति साधुः अर्थात् जो सिद्ध करता है वह साधु है।

साधुशब्द जिस घातु से ( Verb ) बना है वह श्रक-

र्मक (Intransitive) है; अतः उसके कर्ता की किया के आश्रय के हेतु किसी अन्य पदार्थ का अस्तित्व आवश्यकीय नहीं। ऐसी अवस्था में स्पष्ट है कि वह आत्मा जो कि साधु शब्द का वाच्य है या जो उस अवस्था को पहुँच चुका है जिस किसी को सिद्ध करता है वह ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व कि उससे भिन्न नहीं दूसरे शब्दों में उसको कहना चाहें तो यों भी कह सकते हैं कि साधु के सिद्ध करने योग्य वस्तु उस के गुणु ही हैं। इसही प्रकार मुनि आदिक शब्द भी इसही वात का समर्थन करते हैं।

ऐसी अवस्था में जब कि यह स्पष्ट होजाता है कि साधु उसे कहते हैं कि जो अपने गुणों को लिख करता हो; वे गुण जो साधु के हैं या जिनको कि साधु सिद्ध करता है कौन से हैं इस प्रश्न का होना एक स्वाभाविक बात है।

साधु जैसा कि अपर बतलाया जा चुका है कोई एक मिन्न पदार्थ नहीं, किंतु आत्माकी एक अवस्था विशेष का नाम ही साधु है; अत साधु के गुणों से तात्पर्य यहां आत्मिक गुणों से ही है। यदि स्थूल दृष्टि से कहा जाय तो यों कह सकते हैं कि गुण उसे कहते हैं जो कि हमेशा और हर हिस्से में रहें—तथा जिसके अस्तत्व के हेतु किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता न हो; ऐसी बार्ते जिनका अस्तित्व कि आत्मा में उपर्युक्त प्रकार से मौजूद है ज्ञान दर्शन सुख और शक्ति आदिक हैं। आत्मा की ऐसी कोई अवस्था या प्रदेश नहीं जहां कि ज्ञान

गुण का श्रस्तित्व न हो। जिस प्रकार शरीर के प्रत्मेक हिस्से में जब तक कि श्रात्मा का श्रस्तित्व उस में रहता है ज्ञान का कार्य अनुभव में आता है, उस हो तरह उसकी हर अवस्था में चाहे वह दिनसे नम्बन्ध रखने वाली द्यो या रात से, सोती हुई अवस्था की हो या जागती हुई श्रवस्था की, जाग्रन श्रवस्था में तो ज्ञान के श्रनुभव से किसी को शंका का स्थान ही नहीं। श्रब रह जाती है निदितावस्था. इसके संबन्ध में बात यह है कि निद्धितावस्था में ज्ञान का अभाव नहीं होता, किन्तु शरीर पर निद्रा का इस प्रकार का प्रभाव पड़ जाता है कि जिससे वह जायत अवस्था की भांति श्रनुभव में नहीं श्राता । निद्रा की श्रवस्था ठीक इसही भांति की होतो है जैसी कि किलोरोफार्म के नशे की। जिस प्रकार किलोरोफार्म शरीर के अवयवीं पर इस प्रकार का प्रसाव करता है कि वे जान के उपयोग रूप होने में सहायक नहीं हो सकते, उसही प्रकार निद्रा भी । यदि ऐसा होता कि निद्रिता-घस्था में ज्ञान न रहता तो निद्रा में म्यूनाधिकता का सन्द्राव ही कैसे मालूम होना ? शास्त्रकारों ने ऐसे ज्ञान को लव्यिक्य कहा है तथा उसको जो कि स्पष्टरूप से अनुभव में आता है उपयोगरूप। जिस प्रकार कि झान का अस्तित्व आत्मामें ऋवा-धित है उसही प्रकार उसका कारणों की श्रपेचा का न रखना भी। यदि इसको कारणीं की आवश्यका होती तो उसका सर्वथा निर्वाधित अस्तित्व आतमा में न होता, किन्तु तब २ ही

होता, जब २ कि उसके कारण मिलते । किसी वस्तु का अस्तित्व और उसमें न्यूनाधिकता में दो वार्ते हैं। अतः आनमें न्यूनाधिकता का होना उसके निर्वाधित अस्तित्व पर कुछ भी प्रभाव नहीं रख लकता। यह ज्ञान जिसका कि आत्मा में निर्वाध कप से अस्तित्व सर्वदा से रहता है एक पूर्ण कप है। इसका पूर्ण निजीम्बरूप ऐसा है कि जिसमें कि जगत के समस्त पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं। यही एक गुण है जिसके पूर्ण छुड़ होने पर आत्मा सर्वज्ञ होता है।

किसी गुण का किसी कप होना और उसका वर्तमान में तद्रूप में दृष्गिचर न होना, यह कोई विरुद्ध बात नहीं। यह संभव है कि उसके उस कप में कोई वाधक हो और उसका उस कप में अनुभव न हो सकता हो। एक नहीं ऐसी अनेक वस्तुयें हैं जो कि हमारे उपर्युक्त भाव का समर्थन करती है। स्वर्ण पाषाण को ही ले लीजिये उसमें स्वर्णकप विद्यमान है, किन्तु उसका प्रतिभास अन्य शुद्ध स्वर्ण की मांति नहीं होता, यही अवस्था झान की है। झान को सर्वक्षकप सिद्ध करने वाली अनेक युक्तियों में से एक अति सरल का समावेश हम यहां किये देते हैं। रेखा गणितका यह एक अति सरल सिद्धान्त है कि तीन लाइनें हैं तथा पहिली लाइन दूसरी से और दूसरी तीसरी के बरावर है तो उससे यह स्पष्ट है कि पहिली और तीसरी लाइनें बरावर हैं। डीक इस ही प्रकार जगत में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो कि लेय न हो

याने जो किसी से भी जाने जाने योग्य न हो। यहाँ के प्रदा्धों को हम जानते हैं या जान सकते है तो यूरोप के पदार्थों को अन्य स्थानों के। इसही प्रकार अन्य स्थानों के पदार्थों को अन्य स्थानों के। यही बात भूत और भविष्यत पदार्थों के सम्बन्ध में है। यदि वर्त्तमान के पदार्थों को वर्त्तमान के जीव जानते हैं तो भूत और भविष्यत क पदार्थों को भूत और भविष्यत के जीव। वे जीव जिनके क्षेय में जगत के सब पदार्थ हैं समगुण है। ऐसी अवस्था में एक जीव जगत के सब पदार्थों को जान सकता है, और इस ही का नाम सर्व पदार्थों के झान की शक्ति का रखना है।

जिस प्रकार कि आत्मा का एक ज्ञान गुण है और वह पूर्णतामय है, उसही प्रकार सुज भी—सुज से तात्पर्य निराक्ष्म ता से है। निराक्ष्म ता एक आत्मोक गुण है, इसका वाहिरी वस्तुओं से कोई सम्बन्ध नहीं। यह सम्मव है कि हमारे मनोवल के कारण वाहिरी पदार्थों का असर हम पर पड़ता हो और उसके कारण हम आकुलता महस्स करने लगें तथा उस विषय के मिलने से हमारी वह आकुलता दूर हो जाय। किन्तु इसका यह मतलब कदापि नहीं हो सकना कि वह निराक्ष्म ता विषयों से आई है। आकुलता और निराक्ष्म तो दो आत्मिक अवस्थायें हैं। यह दूसरी बात है कि पर पदार्थ की मौजूदगी और ग़ेर मौजूदगी इनमें निमित्त होती है। किन्तु वास्तव में हैं तो वे आत्मिक

श्रवस्थायें हो । जहां मन की प्रवलता होती है वहां निराकुलता के हेतु परपदार्थ का श्रास्तत्व श्रावश्यकीय भी नहीं है तथा जब कि निराकुलता ही खुल है तो यह तो स्वयं स्पष्ट होजाता है कि वह श्रात्मिक निजी सम्पत्ति है। इसका श्रुद्ध कप भी पूर्णतामय है। जबिक ज्ञानादिक श्रात्मा की निजी सम्पत्ति पूर्णस्वकप सिद्ध होजाती है तब श्रान्त शक्तिके समर्थन के हेतु किसी श्रान्य युक्ति की श्रावश्यकता ही नहीं रहती। सर्वक स्वकपज्ञान का श्रस्तित्व ही श्रानन्तशक्ति के सद्भाव को सिद्ध करता है यदि ऐसा न होता तो पूर्णज्ञान का सद्भाव भी श्रशक्य था। ज्ञान तो क्या कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका श्रस्तत्व तदनुकुल बलहीन में हो।

जिस प्रकार हमको उपयु कत आतिमक गुणों के समर्थन में प्रमाण मिलते हैं, उसही प्रकार इस बातका अनुभव भी कि वे गुण हमारी आत्मा में पूर्णकर में नहीं। साथ ही कुछ ऐसी बाते हैं जो कि आतिमक गुण नहीं जैसे राग होष और मोहा दिक। इनके आतिमक गुण नहों में यही एक दलील पर्याप्त है कि ये सर्वदा स्थायी और निस्कारणक नहीं। ऐसी अवस्थामें याने एक तरफ तो ज्ञानादिक के आतिमक गुण और उनके पूर्णकर में प्रमाणों का मिलना और दूसरी तरफ उनके पूर्णकर में प्रमाणों का मिलना और दूसरी तरफ उनके पूर्णकर में प्रमाणों का मिलना और दूसरी तरफ उनके पूर्णकर का अनुभव न होना तथा आत्मा में रागादिक के मिलने से एक जटिल प्रश्न उपस्थित होजाता है कि ऐसा क्यों ?

जिस प्रकार कि राग, द्वेष, मोह, श्रीर श्राकुलतादिक

आत्मिक गुण नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व आत्मा में हिमेशी नहीं रहता, उसही प्रकार ये अनात्मिक भी नहीं; क्योंकि इनका आत्मामें ही अनुभव होता है; इसही प्रकार इनमें न्यूनाधिकता भी प्रतीन होनी है। इससे यही परिणाम निकलता है कि आत्मातिरिक्त कोई अन्य ऐसी वस्तु है जिसके प्रभाव से कि आत्मिक गुणों की हो यह अवस्था होजाती है और उसकी कमोवेशी से ही रागादिक में कमीबेशी रहती है। इसही— अनात्मिक वस्तु को जैन दार्शनिकों ने कर्मसङ्गा दी है।

पुद्गल (matter) में अनेक शक्तियां हैं। उन ही शक्तियों में से एक आतिमक गुणोंको विकारी करने की भी है। शरावका नशा और किलोरोफ़ार्मका प्रभाव इसके जीते जागते हच्छान्तहें। जिस प्रकार कि पुद्गलकी अन्य शक्तियां पुद्गल की हर एक अवस्था में प्रगट नहीं होतीं, उनके प्रकाश के लिये पुद्गल (matter) की खास र अवस्थाओं की आवश्यकता है, इसी प्रकार उस शक्ति के विकास के लिये भी। वह पुद्गल कक्ति उस शक्ति के विकास योग्य होजाता है, जैन दार्शनिकों ने उसको कार्माणुस्कन्ध संज्ञा दी है।

जिस प्रकार श्रातमा में रागादिक का श्रस्तित्व कर्मों का सम्बन्ध श्रातमा से सिद्ध करना है, उसही प्रकार कर्मों का श्रस्तित्व भी उसके कारणों का । वे कारण जो कि पुद्रल के कार्मणस्कन्ध को कर्मकप परिणत होने में निमित्त होते हैं, श्रातमक ही होने चाहियें; व्यांकि कर्मों का सम्बन्ध श्रीर

उनका फल आत्मा में ही होते हैं। आत्मिक होते हुए भी वे आत्मा के ग्रुद्ध स्वरूप नहीं, यदि वे ऐसे होते तो वे बन्ध के कारण ही क्यों होते ? दूसरे उनके निमित्त से जिसका संबंध आत्मासे होता है वह उसपर विकारी प्रभाव नहीं कर सकता था। इससे स्पष्ट है कि वे आत्मिक भाव जो कि कार्माण-स्कन्धको कर्मक्रप परिणान करते हैं अवश्य विकारी हैं। इसही प्रकार अगाड़ी २ विचार करने से विकारीभाव और कर्मों का सम्बन्ध आत्मा से अनादि प्रमाणित होता है, यह बात अवश्य है कि अनादि से अवतक के विकारीभाव और कर्म एक नहीं किन्तु भिन्न २ हैं। किन्तु इसका यह भाव तो कदापि नहीं और न हो ही सकता है कि उनका सम्बन्ध आत्मा से अनादि नहीं!

जिस प्रकार उस matter पर जिसकी कि फ़ोनोग्राफ़ की पलेटें चनती हैं शब्दों के अनुसार ही फल होता है और अवसर पड़ने पर वह तदनुरूप ही शब्द करता है, उस ही प्रकार आत्मा के विकारीभावों का कार्माण्स्कन्ध पर। जिस समय कर्म उदय में आता है वह फोनोग्राफ़ की पलेट की तरह तदनुरूप ही प्रभाव आत्मा पर करता है!

जिस प्रकार कि आतिमक विकारी भावों से पुद्रलों का कर्म कप होना अनिवार्य है, उस ही प्रकार कर्मों के उदय से आतमा का विकारी होना नहीं! इसमें दो कारण हैं—एक तो यह कि कर्म पुद्रलक्ष्प हैं, अतः उनकी फलशिक में कमी भी

की जा सकती है; दूसरी बात यह है कि यदि उस संमें आतमा प्रवल हुई तो उसके असर को अपने ऊपर न भी होने दे। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि जीव के राग, द्वेष और मोहादिक ही विकारीभाव हैं, जिनके कारण कि जीव अवतक इस चक्कर में पड़ रहा है और जिसके कारण कि उसको अनेक यातनायें भोगनी पड़ती हैं; और यही मुख्य बात है जिसके कारण यह जीव जीवातिरिक्त पदार्थों में भी राग और द्वेष करता है।

जब तक जीव में इस प्रकार के परिणाम होते रहेंगे
तबतक उसका सम्बन्ध भी कर्मों से अवश्य होता रहेगा।
अतः उन जीवों को जो कि इस चक्कर से वचन। चाहते
है यह अनिवार्य है कि वे राग और ह्रेपादिक का विलक्कल
अभाव करें।

जिस प्रकार कि यह बात सत्य है कि वाह्य पदार्थों का कमजोर आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है, उसही प्रकार यह भी कि बिना दूसरे पदार्थों के राग और हे प के उनसे जीव का सम्बन्ध रहना भी असंभव है! अतः राग और हे पादिक का अभाव धीरे २ या एक दम राग और हो पादिक के कारण एवं उनके कार्य वाह्य पदार्थों के सम्बन्ध त्याग से हो सक्ता है। इसही यातको लेकर जबसे मनुष्य ग्रहस्थ जीवन में प्रवेश करता है इस बात का पूर्ण ध्यान रखता है। ध्यान ही नहीं बिहक उसके लिए सतत प्रयत्न भी करता है कि वह राग

श्रीर द्वेष का सम्बन्ध कम करना जाय श्रीर जब उसकी श्रातमा प्रवल हो जाती है, वह सांसारिक सब पदार्थ यहां तक कि वस्त्र भी त्याज्य समभाता है, श्रीर उनका त्याग कर देता है श्रीर श्रात्म ध्यान में रहता हुश्रा कमों के नाश में लग्न हो जाता है।

वस्त्र-त्याग से भाव केवल वाहिरी वस्त्र त्याग से ही नहीं। ऐसे त्याग को तो जैनदर्शन त्याग ही नहीं कहता किन्तु वस्त्रत्याग के साथ हो साथ उसके विचार तो दूर रहे उनकी भावना का भी हृद्यसे निकल जाने से है। इसही दृष्टि से तो कहा जाता है कि नंगे तन के साथ नंगे मनका होना भी अिन वार्य है और इसही का नाम दिगम्बरत्व है।

उपर्युंदत कथन से स्पष्ट है कि यह जीव अनादिकाल से रागादिक भावों से कर्मबन्ध और उनके प्रभावसे रागादिक को करता चला आरहाहै और रागादिक के बिना वाह्य पदार्थों का सम्बन्ध आत्मा से नहीं रहसकता तथा रागादिक से कर्म बन्धका होना अनिवार्य हैं। अतः उन जीवों को जोकि इस सम्बन्ध को तोडकर सदैन के लिए शुद्ध स्वक्रपस्थ होना चाहते हैं आवश्यकीय ही नहीं अपितु अनिवार्य है कि रागा-दिक को घटाते २ यहां तक घटादें कि आत्मारिक सब पदार्थों का त्याग उनसे होजाय, और ज्ञान, ध्यान और तपमें लीन रहते हुए आत्मिक शक्ति को इतना प्रवल्त करें कि अगाड़ी हदय में आने वाले कमों का प्रभाव ही उन पर ना पड़े। ऐसा होनेसे उनको श्रात्माओं में रागादिक का श्रभाव होगा श्रीर इस से श्रगाडी कर्मबन्धका श्रभाव होगा श्रीर जो पहिले बंधा हुश्रा कर्म है वह भी नष्ट होता जायगा । इससे एक समय ऐसा श्रायगा कि जब उनकी श्रात्मायें कर्मके सम्बन्ध से बिलकुल मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगी।

जिस प्रकार किसी विषयक साधारण द्वानके विना निद्ध्यक गंभीर ज्ञान नहीं हो सकता, मनुष्य में अल्पशिक के विना आये महान् शिक्त नहीं आसकती, उसही प्रकार स्थूल रागपिरहार के विना सूद्मराग का परिहार होना भी अशक्य है। आत्मातिरिक्त परपदार्थों से जिनमें कि वस्त्र भी सिम्मिलित हैं सम्बन्ध रखने वाला राग या वह राग जिसके वशीभ्यत होकर जीव उनसे सम्बन्ध रखना है योगियों की दृष्टिसे एक स्थूलराग है, तथा यह असंभवहै कि विना गाके भी वस्त्र आदिक से सम्बन्ध रक्खा जाय। अतः उन साधुओं के लिए जोकि आत्मिक शुद्धिके खोजी हैं वस्त्रादिक समस्त परपदार्थों का परित्याग अनिवार्थ है।

साधुआं का यह अनिवार्य दिगम्बरत्व जिस प्रकार सैद्धान्तिक सत्य है उसही प्रकार व्यावहारिक भी। इतिहास इसका साचीहै। दिगम्बरत्व और दिगम्बर मुनि नामको प्रस्तुत पुस्तक में जिसकी कि यह भूमिका है पुस्तक के सुयोग्य लेखक समाज के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान बाठ कामताप्रसाद जी ने इस बातका बड़े ही गम्भोर आधारों से समर्थन किया है। ऐसा कोई ऐतिहासिक आधार (जिसका कि समावेश विद्वान लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में किया है ) नहीं जोकि दिगम्बरत्व का समर्थक न हो।

दिगम्बरत्व के समर्थन में प्रस्तुत पुस्तक में प्राचीन से प्राचीन शास्त्रोंके उल्लेखों एवं शिलालेख श्रीर विदेशो यात्रियों के यात्राविवरणों में से कुछ शब्दों का संब्रह भी बड़ी ही गंभीर खोज के साथ किया गया है। दिगम्बरत्व सैद्धा-न्तिक एवं व्यावहारिक सत्य है, श्रतएव वह सर्वतंत्रसिद्धान्त भी है। इसका स्पन्टीकरण भी हमारे सुयोग्य लेखक ने बड़े मद्दत्व के साथ किया है। इर एक धर्मकी मान्य पुस्तकों से, चाहे वे मुसलमान धर्मकी हाँ या ईसाई धर्मकी, अथवा वैदिक धर्म की, इस विषय का समर्थन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। कानून की दृष्टि से भी दिगम्बरत्व अञ्चवहार्य नहीं, इस बात के समर्थन के हेतु भी हमारे सुयोग्य लेखक ने किसी बात की कमी नहीं रक्ली। अधिक क्या, पुस्तक इर इन्टिसे परिपूर्ण है और इसके लिए श्रोयुत बा॰ कामताप्रसाद जी हार्दिक घन्यबाद के पात्र हैं।

'वोलो सत्य पन्थ निर्यन्थ दिगम्वर'

श्रम्बाला छावनी २६ फरवरी १९३२ ई० राजेन्द्रकुसार जैन,

## मेरे दो शब्द !

पिछुली गरमी के दिन थे। "जैनमित्र" पढ़ते हुये मैंने देखा कि श्री मा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघ अम्बाला, दिगम्बर जैन मुनियों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक वार्ता एकत्र करने के लिये प्रयत्नशील है। यह विश्वति पढ़कर मुक्ते वड़ा हर्प हुआ। इतिहास सं सुभे प्रेम है। मैं तब इस विहासि के फल को देखने की उत्करठा में था कि एक रोज़ मुक्ते संघ के महामंत्री प्रिय राजेन्द्रकुमार जो शास्त्री का पत्र मिला। मेरी उत्कराठा चिन्ता में पलट गई। पत्र में शोद्यातिशोद्य दिगम्बर मुनियां के इतिहास विषय की एक वृहत् पुस्तक लिख देने की प्रेरणा थी। उस प्रेरणा को यों ही टाल देने की हिम्मत भला कैसे होती ? उसपर वह प्रेरणा वस्तुतः समयकी श्रावश्यका श्रीर धर्म की पुकार थी। मुनिधर्म मोत्त का द्वार है-दिगं-वरत्व उस धर्म की कुञ्जी है। नासमभ लोग उस कुञ्जी को छीन सेन के लिये बार करने की उतारू ही, तो भला एक धर्मवत्सल कैसे चुप रहे ? यस, सामध्ये श्रीर शक्ति का ध्यान न करके बड़े संकोच के साथ मैंने संघ का उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस स्वीकृति का ही फल प्रस्तुत पुस्तक है !

पुस्तक पया है ? कैसी है ? इन प्रश्नों का उत्तर देना मेरा काम नहीं हैं। मैने तो मात्र धर्मभाव से प्रेरित होकर 'सत्य' के प्रचार के लिये उसको लिख दियाई। हिन्दू—मुस-लमान—ईसाई—यहदी—सबही प्रकारके लोग उसे पढ़ें श्रीर अपनी बुद्धि की तक (तराज्) पर उसे तौलें श्रीर फिर देखें, दिगम्बरत्व मनुष्य समाज की भलाई के लिये कितनी ज़रूरी श्रीर उपयोगी चीज़ है ! इस रोति की परज़ ही उन्हें इस पुस्तक की उपयोगिता बता देगी। हां, यह लिख देना में अजिचित नहीं समस्तता कि अखिल भागतीय दि० मुनि रक्षक कमेटी ने इस पुस्तक को अपने काम में सहायक पाया है। 'असेम्बली' में दिगम्बर मुनिगण के निर्वाध विद्वार विषयक 'बिल' को उपस्थित कराने के भाव से इस पुस्तक से अंग्रेजी में 'नोट्स' तैयार कराकर माननीय असेम्बली मेम्बरों में वितरण किये गये थे। विश्वास है, उपयुक्त बातावरण में कमेटी का उक्त प्रयत्न सफल हो जायगा और उस दशा में में अपने अम को सफल हुआ सम्भूंगा।

अन्त में में अपने उन मित्रोंका आभार स्वीकार करता हूँ जिन्होंने मुक्ते इस पुस्तक को लिखने में किसी न किसी तरह उत्साहित किया है। संघ ने काफी साहित्य मेरे सामने उपस्थित कर दिया और पुस्तक को शीघ्र ही प्रकाशित होने दिया, इसके लिये में उपकृत हूं। यह सब कुछ भाई राजेन्द्र कुमारजी के उत्साहका परिणाम है। श्रीइम्पीरियल लायब्रेरी कलकत्ता, आदिसे मुक्ते ज़रूरी पुस्तके पढ़ने को मिली है, इस लिये यहां उनको भी में भुला नहीं सकता हूँ। "चैतन्य" प्रेस के मैनेजर भाई शान्तिचन्द्र ने आशा से अधिक शुद्ध और सुन्दर रूप में पुस्तक को छापा है। अतः उनका भी उल्लेख कर देना मैं आवश्यक समकता हूँ। उन सबका में आभारी हूँ।

आशा है, पुस्तक अपने उद्देश्य को सिद्ध हुआ प्रगट करने में सफल होगी। इतिशम्

त्रलीगंज, (एटा) } विनीत— २५-२-१६३२ **कामताप्रसाद जैन** 

# संकेतात्तर-सूची।

#### -0-139 4654---

नोट—प्रस्तुत पुरतक को लिखने में जिन ग्रन्थों से खहायता ली गई है, उनका उढ़लेख निम्नलिखिन संकेताचरों में यथास्थान कर दिया गया है। पाठकगण संकेताचर का भाव इस पर से जान लें। उक्त प्रकार सहायना लेने के लिये इन ग्रन्थों के लेखकों के हम आभारी हैं:—

#### हस्तलिखित यन्थः—

- १. आठकमेनी १४८ प्रकृतिनो विचार—मुनि वैराग्यसागरकत (श्रो दि० जैन मंदिर श्रलीगंज)
- २, उत्तरपुराण भाषा—कवि खुसालचन्द कृत (श्रो दि० जैन मंदिर संडार श्रलीगंज)
- ३. पंचकच्याणक पूना पाठ—मुनि श्रीभृषणकृत (श्री वि० जैन मंदिर श्रतीगंज)
- ४. भक्तापर चित्त-कवि विनोटीलालकृत (श्री दि० जैन मंदिर अलीगज)
  - ५. भावत्रिभंगी—जैन मंदिर द्यालीगंज (पटा)
- ६. मैनपुरी जैन गुटका—वड़ा पंचायती मंदिर, मैन-पुरी में विराजमान।
- ७. यशोधर चित् कवि पद्मनाभ कायस्थ विरचित (श्री दि॰ जैन मंदिर मैनपुरी)

- इ. श्री जिनसहश्रनाम—मुनि धर्मचन्द्र कृत (श्री दि॰ जैन मंदिर श्रलीगंज)
- श्री पद्मपुराण भाषा—किव खुसालचन्द कृत
   श्री दि० जैनमंदिर श्रलीगंज)
- १०, श्री यशोधर चरित्—श्री सोमकीर्ति कृत (श्री दि॰ जैन मंदिर अलीगंज)

## संस्कृत-हिन्दी-गुजराती आदि मुद्रित यंथ:—

- १. अष्ट०--अष्टपाहुड, श्री कुन्दकुन्दाचार्यं कृत (श्री श्रनन्तकीर्ति ग्रन्थमाला बम्बई)
- २. श्राईन-इ-अकबरी—(फ़ारसी) नवलिक्शोर प्रेस लखनऊ (१=६३)
- ३. आचा० आचाराङ्ग-सूत्र; श्वेताम्बर आगम-ग्रन्थ, श्वे० मुनि श्रमोत्तक ऋषिके हिंदी श्रनुवाद सहिन (हैदराबाद द्त्तिण संस्करण)
- ४. आरोग्य०—आरोग्यदिग्दर्शन, ले० महातमा गाँधी (वम्बई, १६७३)
- ध. ईशाद्य ईशाद्य ष्टोत्तरशतोपनिषद् ed. W. L. Shastii-Paniskar (3id. ed Nirnaya-Sagar Press 1925)
- ६. जैथ०--जैनधर्म, घो० ग्लाजेनापके जर्मन् ग्रन्थ का गुजराती श्रतुवाद (भावनगर १६=७)

- ७. जैप०—जैनधर्म प्रकाश; तो० व्र० शीतत्तप्रसाद जी (विजनौर १६२७)
- ८. जैपयलेसं०—जैन प्रतिमा और यंत्र लेखसंग्रहः ले॰ वावू छोटेलाल (कलकत्ता १६२३)
- जैम०—जैनधर्म का महत्वः सं० श्री सुरजमल जी (वम्बई १८११)
- १०. जैशिसं० जैनशिलालेख संग्रह; ले० प्रो० हीरा-लाल (मा० ग्रं० वस्वई)
- ११. ठाणा०—ठाणाङ्ग-सूत्र; श्वेताम्बर आगम श्रंथ; श्वे० मुनि अमोलक ऋषिकृत हिन्दी अनुवाद सहित (हैदरा-बाद संस्करण)
- १२. द्रसं०—द्रव्यसंग्रहः श्री नेमिचन्द्राचार्य कृत (SB J. Arrah 1917)
- **१३. दाठा॰—दाठावंसो (वौद्धग्रन्थ)**; ed. Dr. B.C. Law (Labore 1925)
- १४. दाम०—दानवीर माणिकचन्द्र, ब्र० शीतलप्रसाद (स्रत)
- १५. दिजैडा०—दिगम्बर जैन डायरेक्टरी (भ्रो संम-राज कृष्णदास बम्बई, १६१४)
- १६. दिम्रु०—दिगम्बर मुद्रा को सर्वमान्यता; के० भुजवित शास्त्री (श्रारा, २४५६)
- १७. दिम्नुनि ०-दिगम्बर मुनि; ले० वा० कामताप्रसाद जैन (दिल्ली १६३१ ई०)

- १८. दीघ०—दीघनिकाय (बौद्ध ग्रंथ), (Pali Texts Society Series)
- १६. देजै०--देवगढ़ के जैनमंदिर; ले० श्री विश्वस्मरः दास गार्गीय।
- २०. पाजैलेसं०--प्राचीन जैन लेखसंग्रह, ले० वा० कामताप्रसाद जैन (वर्धा १६२६)
  - २१. पंत०-पञ्चतन्त्र (इग्रिडयन प्रेस लि० प्रयाग)
- २२. फाह्यान फाह्यान का भारत स्रमण (इण्डियन प्रेस लि॰ प्रयाग)
- २३. ववि०—वनारसी विलास; कविवर बनारसीदास छत (बम्बई २४३२ वी०)
- २४. वंशाजैस्मा०--वम्बई प्रान्त के जैनस्मार्कः, व्र० शीनलप्रसाद कृत (स्रत, १६२५)
- २५. वंविद्योजैस्मा०—वगाल विदार ख्रोड़ी साके जैन-स्मार्कः, ब्र० शीतलप्रसाद जी कृत ।
- २६, भद्र०--भद्रवाहुचरित्, श्री उद्यतात्तजी (वना-रस, २४३७)
- २७. भपा०--भगवान पार्श्वनाथ; ले० वा० कामता-प्रसाद जैन (स्रत, २४५०)
- २८, भग०—भगवान महावीर, ले॰ वा॰ कामताप्रसाद जैन (स्रत, २४५५)
- २६. भम्बु०--भगवान मद्दावीर ग्रीर म॰ बुद्ध, ले॰ बा॰ कामनाप्रसाद जैन (स्रत, २४५३)

- ३०. भ्रमी०-भट्टारकमीमांसा (गुजराती); (स्रत, २४३=)
- ३१, भाइ० भारतवर्षका इतिहास; प्रो०ईश्वरीप्रसाद कृत (इंडियन प्रेस)
- ३२. भाषारा०—भारतके प्राचीन राजवंश; सा० श्री विश्वेश्वरनाथ रेडकृत भाग १—३ (बम्बई १६२० व १६२५) ।
- ३३, मज़ैइ०--मराठो जैनलोंकाचें इतिहास; श्री श्रनंत-तनय कृत (बेलगांव १६१= ई०)
- ३४. पिक्सप०—मिक्समिनकाय (वीद्ध ग्रंथ) (Pali Texts Society Series)
- ३५. मपाजैस्मा०—मध्यशंतीय जैनस्मार्कः; ब्र० शीतल प्रसादजी कृत (स्रत)
- ३६, पजैस्मा०—मद्रास, मैस्र प्रान्तीय जैनस्मार्कः त्र॰ शीतलप्रसाद जी कृत (स्रत, २४५४)
  - ३७. मूला०-मूलाचारः श्री वष्टकेर स्वामी कृत
- ३८. रश्रा०--रत्नकरएडक श्रावकाचार; सं० श्री युगलिकशोर मुख्तार (मा० ग्रं० चम्बई, १६८२)
- ३६, राइ०--राजपूताने का इतिहास; रा० व० गौरी-शङ्कर हीराचन्द श्रोक्षा (अजमेर १६८२)
- ४०, लाटी०-लाटी संहिता; श्री पं० हरवारीलाल द्वारा संपादित (मा० ग्रं० चम्बई १६८४)
- ४१. चिर्०—विद्धद्रत्नमालाः श्री नाध्राम प्रेमीकृत (बम्बई १६१२ ई०)

४२. विको ० — विश्वकोष; सं० श्री नगेन्द्रनाथ वसु (कलकत्ता)

· ४३, वृजैश०—बृहत् जैनशब्दार्णव भा० १, ले० श्री वा० बिहारीलाल जी 'चैतन्य' (बाराबङ्की १८२५ ई०)

४४. वेजै०-वेद पुराणादि ग्रंथों में जैनधर्मका श्रस्ति । त्वः श्री मक्खनलाल कृत (दिल्ली १६३०)

४५. सजै०-सनातनजैनधर्म, श्री चम्पतराय कृत

४६. सागार०—सागारधर्मामृतः सं० श्रीलालारामजी (स्रत २४४२)

४७. संपाजैस्पा०—संयुक्त प्रान्तीय जैनस्मार्कः, श्री ब्र० शीतत्तप्रसाद जी कृत (प्रयाग १६२३)

४८. सूस०--स्रीश्वर श्रोर सम्राटः ले॰ श्रीक्रण्णलाल (आगरा १६८०)

४६. श्रुता०--श्रुतावतार कथा; श्री इन्ट्रनिन्द् कृत (बम्बई २४३४ वीर सं०)

५०. हुभा०—हुयेनसांग का भारतभ्रमणः श्रो ठाकुर-प्रसाद शर्मा (इंडियनप्रेस प्रयाग १६२६ ई० )

#### पत्र-पत्रिकार्ये :---

५० म्र. भ्रनेकान्त—मासिक पत्र, संपादक श्री जुगलिकशोर मुख्तार (दिल्ली)

४१. जैमि०-जैनमित्र, वस्त्रई प्रा० दि० जैन सभा का मुखपत्र (स्रत)

- ५२, जैसासं०—जैन साहित्य संशोधक, त्रैमासिक पत्र, सं० श्री जिनविजय (पूना)
- ४३. जैसिभा०—जैनसिद्धान्तभास्कर; सं० श्री पद्म-राज जैन
- ५४. जैहि०—जैन हितैषी; सं० श्री नाथूराम—श्री जुगलिकशोर जी (बम्बई)
- ४५. दिजै०-दिगम्बर जैन; सं०श्री मूलचन्द किसन-दास कापडिया (सूरत)
- ५६, पुरातत्व—गुजराती त्रमासिक पत्र; सं० श्री जिनविजयजी (श्रहमदाबाद)
- ५७. वीर-भा० दि० जैन परिषद का मुखपत्र; सं० वा० कामताप्रसाद जैन व पं० शोभाचन्द्र भारित्ल (विजनौर)

#### अंग्रेज़ी भाषा के ग्रंथ:—

- 58 ADJB = 'A Dictionary of Jain Bibliography' by
  V S Tank (Airah 1916)
- 59 AGT = 'A Guide to Taxilla' by Sir John Marshall (Calcutta, 1918)
- 60 Al = 'Ancient India' by J. W. Mc Crindle
  (1877.& 1901)
- 61. AISJ = 'An Indian Sect of the Jamas' by Prof Buhler ( London, 1903 )

- 62 AIT = 'Ancient Indian Tribes' by Dr B C Law (Lahore, 1926)
- 63 AR = 'Asiatic Researches', ed Sir William Jones,
  Vol III (1799) & Vol. IX (1809)
- 64 ASM = 'A Study of the Mahavastu' by Dr B C
  Law (Calcutta 1930)
- 65 Bernier = Travels in the Mogul Empire by Dr.
  Francis Bernier (Oxford, 1914)
- 66 BS = 'Buddhistic Studies' by Di B C Law (Calcutta 1931)
- 67 CHI = 'Cambridge History of India', Vol I ed.

  Prof. E. J Rapson-1922
- 68 DJ = 'Der Jamismus' (German) by Prof Dr.

  Helmuth Von Glassenapp Ph. D (Berlin
  1925)
- 69. EB = 'Encyclopaedea Britannica' 11th ed Vol XV)
- 70 EHI = 'Early History of India' 4th. ed ) by Sir Vincient Smith (Oxford 1924)
- 71. Elliot = 'History of India as told by its -Historians' by Sir H. M Elliot & Prof. John Dowson, Vol. I (1867) & III (London, 1871)

- 72. HARI. = 'History of Aryan Rule in India', by E. B Havell.
- 73 HDW.='Hindu Dramatic Works' by H. H. Wilson (Calcutta, 1901)
- 74 HG = 'Historical Gleanings' by Dr B C Law (Calcutta 1922)
- 75 HKL = 'History of Kanarese Literature' by EP.
  Ria (Calcutta 1921)
- 76 IA = Indian Antiquary (Bombay)
- 77. IHQ = Indian Historical Quarterly, ed. Dr. N. N. Law (Calcutta)
- 78 JBORS = Journal of Bihar & Orissa Research Society, ed K P Jayaswal M.A. (Patna)
- 80 JOAM = 'Jama & Other Antiquities of Mathura' by Sir V. Smith
- 81 JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society
  (London)
- 82 JS.='Jama Sutras' ed. Prof. H. Jacobi (S. B. E., XLV)
- 83 KK. = 'Key of Knowledge' by Mr. C. R. Jain (3rd. ed. 1928)
- 84. LWB. = 'Life & Work of Buddhaghosha' by Dr. B. C. Law (Calcutta)

- 85 NJ = 'Nudity of the Jama Saints' by Mi C R Jam (Delhi 1931)
- 86 OII = 'Original Inhabitants of India' by G Oppert (Madias 1893)
- 87. Oxford = 'Oxford History of India' by Sir Vincent A. Smith (Oxford 1917)
- 88 PB = 'Psalms of Brethren' ed Mrs Rhys Davids (London, 1913)
- 89 PS = 'Panchastikaya-saia (S B J, Arrah)' ed.
  Prof. A Chakraverty
- 90 QJMS = 'Quarterly Journal of the Mythic Society (Bangalore)'
- 91. QKM. = 'Questions of King Milinda' by T W Rhys Davids (S B E, ---Vol XXXV)
- 92. Rishabh = 'Rishabhadeo, the Founder of Jainism' by Mi C R Jain (Allahabad 1929)
- 93 SAI = 'Ancient India' by Prof S K Aiyangai,
  M A (London 1911)
- 94 SC = 'Some Contributions of South India to Indian Culture', by Prof S K Aiyangai (1923)
- 95 SPCIV = 'Survival of the Prehistoric Civilisation of the Indus Valley' by R B Ramprasad chanda B A (Calcutta 1929)
- 96 SSIJ = 'Studies in South Indian Jamism' by Prof M S. Ramaswami Ayyangai M A & B. Seshagiri Rao M A (Madias 1922)

# गुद्दागुद्धि-पत्र ।

|            |        | endprof. andpas freedow |                 |  |  |
|------------|--------|-------------------------|-----------------|--|--|
| वृष्ठ      | पंक्ति | त्रशुद्ध                | शुद्ध           |  |  |
| ११         | Ş      | यथा जातरूप              | यथाजातरूप       |  |  |
| १५         | १०     | परमभाववतं               | परमभागवतं       |  |  |
| १७         | २      | परिव्रजकोपनि-           | परिवाजकोपनि-    |  |  |
| २४         | 8      | प्रभृतियोऽत्यक्त        | प्रभृतयोऽव्यक्त |  |  |
| ર્પૂ       | ų      | ध्यानश्रपरः             | ध्यानतत्परः     |  |  |
| 28         | 3      | स्वाहेत्या तेन          | स्वाहेत्यानेन   |  |  |
| ३०         | 3.5    | IHO.                    | IHQ.            |  |  |
| \$0        | २२     | .OHI.                   | IHQ.            |  |  |
| ર્પૂ       | 8      | fanaties                | fanatics        |  |  |
| Śā         | १०     | reopect                 | respect         |  |  |
| ÃÃ         | Ę      | सौथ                     | साथ             |  |  |
| ño         | Ą      | ढाणांङ्ग                | <b>डा</b> गाङ्ग |  |  |
| 3)         | २१     | ढागा०                   | ठाणा॰           |  |  |
| 93         | २३     | IHO.                    | IHQ.            |  |  |
| ñ=         | १३     | <b>दु</b> ष्पञ्चा       | दुष्पञ्जा       |  |  |
| <b>5</b> 7 | इप्ट   | अहीक                    | अहीक            |  |  |
| 48         | 2      | श्रहीक                  | ग्रहीक          |  |  |
| 7)         | \$4    | ख्य                     | मय              |  |  |
| €●         | १३     | तपोरक                   | तपोरल           |  |  |
|            |        |                         |                 |  |  |

|            |        | ( २= )              |                  |
|------------|--------|---------------------|------------------|
| वृष्ठ      | पंक्ति | ग्रगुद              | गुद              |
| ६२         | १७     | द्राग्नद्वाद्ग्न्या | दाग्रहाद्ग्या    |
| <i>७६</i>  | २०     | ञ्चो० ग्रहबेट       | प्रो० त्रस्बेर   |
| 95         | 38     | वर्दमातान्तान्      | वद्धं मानान्तान् |
| ٣٤         | G      | निजधर्म             | जिनधर्म          |
| <b>=</b> 2 | રક     | पृ० ४               | वे॰ ८            |
| Zß         | રક્ષ   | टीक                 | ठीक              |
| 82         | E      | <b>ज</b>            | जो               |
| 80         | ३०     | bought              | brought          |
| 83         | २३     | संपुत्त०            | संयुत•           |
| şoy        | २३     | ०, भा०              | जैहि॰, भा॰       |
| १०६        | १६     | पादावन्             | पादाब्ज          |
| ११४        | 8      | श्रवण्              | श्रमग्           |
| ११६        | १=     | Kharvela            | Kharvela         |
| 77         | २०     | Kanvar              | Kanvas           |
| 77         | ગ્ર    | CHE                 | CHI              |
| १२३        | १      | वह                  |                  |
| १२७        | ď      | religions           | religious        |
| १३०        | 8      | शानिकोर्ति          | शान्तिकीर्ति     |
| १३६        | 38     | Cotting             | rotting          |

#### ( 25 )

| पृष्ठ | पंक्ति | श्रशुद            | श्रंद 💢                 |
|-------|--------|-------------------|-------------------------|
| १३६   | २१से२३ | हुआ०              | हुभा॰ 👯                 |
| १३७   | १=से२२ | हुआ०              | हुभा०                   |
| १३८   | १३से१६ | हुआ०              | हुभा०                   |
| १४६   | , १५   | भेदपाट            | मेदपाट                  |
| १५२   | २३     | जैप्रा०           | जैप्र०                  |
| १५७   | Ä      | चरित्"            | चरित्" में              |
| १६४   | १२     | राजवश             | राष्ट्र                 |
| १६६   | 9      | उनके पास          |                         |
| १६८   | ş      | कर्गूवगग्         | कसार्गस                 |
| १७०   | २      | 'महान्            | वे 'महान्               |
| १७१   | Ę      | राज्य के          | राजा के                 |
| १७१   | २०-२१  | हुश्रा०           | हुभा०                   |
| १७६   | Ę      | रायमल्ल           | राचमल्ल                 |
| "     | 8      | दिनम्बर           | दिगम्बर                 |
| १७७   | २०     | विहिदेव           | विद्विदेव               |
| १=३   | Ā      | मराठी एक          | एक मराठी                |
| נל    | ११     | मजइ०              | मजै६०                   |
| 77    | १४     | श्राचार्य के श्री | श्राचार्य के शिष्य श्री |
| १८८   | १३     | मधुरा             | मदुरा                   |
| १६७   | 38     | जानन              | जनता                    |
| 282   | १६     | दिया              | किया                    |

| áa          | पं कि      | त्रगुद्ध              | शुद्ध           |
|-------------|------------|-----------------------|-----------------|
| २०६         | २१         | A. d                  | A. D.           |
| २१८         | १४         | रजित                  | पूजित           |
| २१६         | १८         | इनके                  | इनर्मे          |
| २२०         | ક          | धाङ्गराना             | धाङ्गराजा       |
| २२२         | १३         | पांडुसेना             | पांड लेना       |
| २२५         | ą          | तत्पदे                | तत्पहे          |
| २३४         | १२         | मौज                   | भोज             |
| २३५         | <b>१</b> ५ | <b>47-</b>            | गमक-            |
| २३८         | १          | १३=                   | <b>२३</b> ८     |
| 77          | १७         | कुटुम्यो              | कुरुम्बॉ        |
| २४०         | १३         | 'वादी'                | 'वादी' विरुद    |
| રક્ષક       | २२         | the                   | to              |
| <b>5</b> 1  | २३         | $\mathbf{Ar}_{ullet}$ | AR.             |
| २४५         | १          | (इक्ष्य)              | (२४५)           |
| २४६         | २१         | (0)                   | ( <b>no</b> )   |
| २४७         | २२         | Maljuzat-i            | Malfuzat-i      |
| <b>₹8</b> 5 | २१         | यलकेश्वसुर            | अलकेश्वरपुर     |
| २६१         | १          | (१६१)                 | (२६१)           |
| २६६         | २१         | घिनेय                 | त्रिनेय         |
| 75          | २२         | दि्० जैन              | मैनपुरी दि॰ जैन |

|                                        | <b>%-4:35:3&gt;-4:35:3&gt;-4</b>                                   | #3E+8> -&+ |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| eks                                    | धन्यवाद् ।                                                         |            | eke<br>V     |
| ************************************** | इस ट्रैक्ट के छपवाने के लि                                         |            | 100 PM       |
|                                        | लेखित महानुभावों ने सहायता                                         |            | eye.         |
| හිති<br>මුල                            | है जिनको संघ हार्दिक धन्यवाद                                       | देता हैः – | මේ<br>මේ     |
| ଖିତ<br>ଭିତ                             | स्त्री समाज अम्बाला छावनी                                          | १२५)       | eke<br>Oso   |
| A.                                     | बीबी मनोहरी                                                        | १०१)       | Y            |
| 668<br>200                             | बाबू वैजनाथ                                                        | 75)        | ରିଡ<br>ଅନ୍ତ  |
| କ୍ଲିଡ<br>ଆର                            | बाबु मुल्तानसिंह                                                   | प्रश्      | eye<br>eye   |
| V.                                     | ला॰ सोइनलाल उग्रसैन                                                | २५)        | Ŋ.           |
| ೯<br>ಮಾ                                | ला० चोखेलाल राजालाल                                                | र्य        | ନ୍ଧିତ<br>ଭୂତ |
| 500                                    | ला० वनवारीलाल रतनलाल                                               | २१)        | *            |
| ණි                                     | त्ता० मीरीमल काशीनाथ                                               | <b>રશ્</b> | ole<br>ala   |
| N.                                     | ला० मिद्वनलाल जगतीशसाद जी                                          | <b>(4)</b> | ď.           |
| ල්බ<br>ක්                              | ला० बेह्मल पद्मप्रसाद                                              | १५)        | 670<br>eks   |
| റും<br>മുമ                             | ला० जानकीदास जी                                                    | ११)        | <u> </u>     |
| X                                      | पं० राजेन्द्रकुमार                                                 | ११)        | A.           |
| ø}ø<br>e}ø                             | ला० मामराज रहतूमल                                                  | 88)        | <b>€</b>     |
| <u>6</u>                               | ना॰ सुमेरचन्द्र राजानान                                            | ११)        | 9            |
| V.                                     | ला० भगवानदास प्यारेलाल                                             | 80)        | eys<br>So    |
| မွှော                                  | बीधी दुन्ना देवी                                                   | १०)        | eka<br>ala   |
| . &                                    | बा० सुमेरचन्द्र एकाउन्टेन्ट                                        | 4)         | V.           |
| S<br>S                                 | ला॰ कन्हेयालाल नत्थुमल                                             | (k)        | නිට<br>ඩි    |
| *                                      | <del>૾ૢ</del> ૺ૽૽ૺૹ૽૽૾૽ૺ૾૽૽૽ૺૹ૽૽૽૽ૺૹ૽૽ૺઌ૽૽ૺઌ૽૽ૺૹ૽૽ૺૹ૽૽ૺઌૺૺૺૹ૽૽ૺૹ૽૽ | ***        | <b>*</b>     |

| <b>K</b> È.ª | >~#264 <del>&gt;</del> ~#264\$~                                               | م فرق                      | _@, <b>G_</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Ye G         | र्ज्युडिक कर्न्ड विश्व कर्न्ड कर्न्ड कर्न्ड<br>सुंशी मुकन्दीलाल श्रम्बाला शहर |                            | \$ 600 B      |
| **           | ला॰ रामरिछपाल मुकन्दीलाल                                                      | ¥)                         | ₩.            |
| <b>∳</b>     | बा० माईद्याल मास्टर बी० डी० स्कूल                                             | (k                         | 4             |
| <b>J</b> @   | ला० भिक्लूमल पान वाले                                                         | (k)                        | <b>6</b> 0    |
| ₩            | बा० गैन्दामल वकील मुजफ्फरनगर                                                  | <b>3</b> 9                 | ₹\$           |
|              | ला० हेमराज बावू रेलवाले                                                       | કો<br>કો                   | \ A           |
| No<br>No     | ला॰ फिरोजीलाल                                                                 | <u>ව</u>                   |               |
| *            | _                                                                             | 3                          | ම්ල<br>මේ     |
| \$           | ला॰ हरिचन्द द्याचन्द                                                          | 3)                         | X             |
|              | ला॰ कुन्दनताल छोटे लाल                                                        | 3)                         | ନ୍ଧୁର<br>ଭୂତ  |
| No.          | ला० उद्दममल द्याचन्द                                                          | 3)                         | <u>କ</u> ୍ତି  |
| X            | बीबी जयवती<br>ला० कुन्दनताल देवीराम                                           | もももとももも                    | ***           |
| ngo<br>Ao    |                                                                               | 7                          | <b>%</b>      |
| •            | ला० स्रजभान हरज्ञानलाल                                                        | 3)                         |               |
| ₩<br>₩       | ला॰ महावीरप्रसाद गैस फ़ैक्टरी                                                 | 3)                         | <b>6</b>      |
| X            | ना॰ चतुरसैन                                                                   | 3)                         | 4             |
| Ŋo<br>Yo     | ला० गैन्दामल                                                                  | 9                          | <b>%</b>      |
| <b>1</b> 00  | सुन्शी धर्मदास                                                                | y                          | • ପୂର୍ବ       |
| <b>*</b>     | ला० कल्लूमल                                                                   | <b>3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b> | e de          |
| <b>Re</b>    | ना॰ सुन्द्रमन                                                                 | · 3)                       | <b>∳</b>      |
| <b>%</b>     | ला० मिट्ठनलाल फेरी वाला                                                       | ર્શ<br>શ                   | <b>670</b>    |
| *            | ला० मानचन्द् लालचन्द्                                                         | 3)                         | e Pe          |
| <b>%</b>     | ला० टेकचन्द                                                                   | शु                         | <u>ଚ</u> ୂତ   |
| Y<br>Yo      |                                                                               | ५७६)                       |               |
| No.          | विनीत—प्रकाशक                                                                 |                            | <b>%</b>      |
|              | ~%35%> <del>~</del> %35%> <del>~</del>                                        | 3 <b>%</b> ~≪              |               |
|              |                                                                               |                            |               |

# उत्सर्ग

"ग्मो श्ररहंताग, ग्मो सिद्धाणं, ग्मो श्रायरियागं, ग्मो उवन्भायाण, ग्मो लोए सन्व साहूण।"



प्रभो,

भक्तिप्लवित-हृदय द्वारा प्रस्फुटित यह साहित्य-सुमन श्रापके पूज्य-पादों में सविनय उत्सर्ग है।

चरणाम्बुज-चश्चरीकः---

श्रलीगम्ज, (एटा) १-१-१६३२

#### नषः सिद्धेभ्यः ।

# दिगम्बरत्व भ्रीर दिगम्बर मुनि

# [१] दिगम्बरत्व! (मनुष्य की स्रादर्श स्थिति)

"मनुष्य मात्र की आदर्श स्थिति दिगम्बर ही है। आदर्श मनुष्य सर्वथा निर्दोष हैं—विकारशून्य होता है। 17

---म० गांधी।

"प्रकृति की पुकार पर जो लोग ध्यान नहीं देते, उन्हें तरह तरह के रोग और दुःख घेर लेते हैं; परन्तु पवित्र प्राकृतिक जीवन बिताने वाले जंगल के प्राणी रोगमुक्त रहते हैं और मनुष्य के दुर्गुणों और पापाचारों से बचे रहते हैं ।"

--रिटर्न ट् नेचर ।

निगम्बरत्व प्रकृतिका क्रपहै। वह प्रकृतिका दिया हुआ मनुष्यका वेषहै। आदम और हब्बा इसी क्रपमें रहे थे। दिशायेंही उनके अम्बर थे—वस्त्रविन्यास उनका वही प्रकृतिदत्त नग्नत्व था। वह प्रकृतिके अञ्चलमें सुखकी नींद सोते और ग्रानन्दरेलियां करतेथे। इसलिये कहते हैं कि मनु ष्यकी श्रादर्श स्थिति दिगम्बरहै। नग्न रहनाही उसके लिये श्रेष्ठहै। इसमें उसके लिये श्रशिष्टता और श्रसभ्यताकी कोई बात नहींहै; क्योंकि दिगम्बरत्व श्रथवा नग्नत्व स्वयं अशिष्ट श्रथवा श्रसभय वस्तु नहींहै। वहती मनुष्य का प्राकृत कपहै। ईसाई मतानुसार आदम और इव्वा नहें रहते हुये कभी न लजाये श्रौर न वे विकारकं चहुलमें फंसकर अपने सदाचारसे द्दाथ धो बैठे। किन्तु जब उन्होंने बुराई-भलाई, पाप पुरायका वर्जित फल खालिया, वे अपनी प्राक्तत दशाको खोबैठे—सर-लता उनकी जाती रही। वे संसारके साधारण प्राणी होगये! वच्चेको लीजिये, उसे कभीभी श्रपने नग्नत्वके कारण लज्जा का अनुभव नहीं होता और न उसके माता-पिता अथवा अन्य लोगही उसकी नग्नता पर नाक भौ सिकोड़ते हैं। अशक्त रोगीकी परिचर्या स्त्री धाय करतीहैं -वह रोगो अपने कपडों की सारसंभाल स्वयं नहीं कर पाता, किन्तु स्त्री धाय रोगी की सब सेवा करते हुए जराभी श्रशिष्टता श्रथवा लज्जाका श्रज्ञभव नहीं करती । यह कुछ उदाहर गहें जो इस बातको स्पष्ट करतेहै कि नग्नत्व वस्तुनः कोई बुरी चीज नहींहै। प्रकृति भला कभो किसी ज़मानेमें बुरी हुईभी है ? तो फिर मनुष्य नङ्गेपनसे क्यों भिभक्तता है ? क्यों आज लोग नङ्गा रहना समाजमर्यादाके लिये अशिष्ट और घातक समभते हैं ? इन प्रश्नोंका एक सीधासा उत्तरहै—"मनुष्यका नैतिक पतन चरम

सीमाको आज पहुंच चुकाहै—वह पापमें इतना सना हुआहै
कि उसे मनुष्यकी आदर्श-स्थिति दिगम्बरत्व पर घृणा आतो
है। अपनेपनको गंवाकर पापके पर्देमें कपडोंकी आड़ लेनाही
उसने श्रेष्ट समसाहै!" किन्तु वह भूलताहै, पर्दा पापकी जड़
है—वह गंदगीका ढेरहै। बस, जो ज़राभी समस—विवेक—
से काम लेना जानताहै, वह गंदगीको अपना नहीं सकता
और नहींही अपनी आदर्श स्थिति दिगम्बरत्वसे चिढ़
सकताहै!

वस्त्रींका परिधान मनुष्यके लिये लाभदायक नहीं है और न वह आवश्यक ही है। प्रकृतिने प्राणीमात्रके शरीरकी गठन इस प्रकारकी है कि यदि वह प्राकृत वेषमें रहे तो उसका स्वार्थ्य निरोग और श्रेष्टहों तथा उसका सदाचारमी उत्कृष्ट रहे। जिन विद्वानोंने उन भोल आदिकोंको अध्ययनकी दृष्टिसे देखा है, जो नंगे रहते हैं, वे इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि उन प्राकृत वेषमें रहने वाले 'जंगलो' लोगों का स्वास्थ्य शहरों में बसने वाले सभ्यतामिमानी 'सज्जनों' से लाख दर्जा अच्छा होता है और आचार विचारमें भी वे शहरवालों से बढ़े चढ़े होते हैं। इस कारण वे एक वस्त्र परिधानकी प्रधानता-युक्त सभ्यताको उच्च कोट पर पहुँचते स्थीकार नहीं करते । उनका यह कथन है भी ठीक, क्यों कि प्रकृतिकी होड कृतिमता नहीं

<sup>#&</sup>quot;Having given some study to the subject,

कर सफती ! म॰ गाँघों के निम्न शब्दभी इस विषयमें एएवय हैं:—

"वास्तवमें देला जायतो कुदरननं चर्मकं रूपमें मनुष्यको योग्य पोशाक पहनाई है। नज़ शरीर कुरूप देख पडताहै, ऐसा मानना हमारा भ्रम माश्रहे । उत्तम २ मीन्टर्यके चित्रतो नग्न दशामें ही देलपड़ते हे। पोशाक्षमें साधारण शहाँको हककर इम मानो कुदरतके दोपोंको दियाला रहेहें। जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा पैसे होने जाते हैं वैसे ही वेसे हम सजावट यहाते जाते हैं। कोई किसी भाँति श्रीर कोई किसी भाँति रूपवान चनना चाहते हैं श्रीर चनटन कर काचमें मुंह देख प्रसन्न होते है कि 'वाह में कैसा खूबस्रतहें ?' चहुत दिनों के ऐसे ही शभ्याससे श्रगर हमारी हिए खुराब न होगई हो तो हम तुरन्त देख सकेंगे कि

मनुष्य का उत्तम से उत्तम रूप उस की नग्नावस्था में ही है श्रीर उसी में उस का श्रारोग्य है।"%

इस प्रकार सौन्दर्थ और स्वास्थ्य के लिये दिगम्बरत्व अथवा नग्नत्व एक मूल्यमई वस्तु है, किन्तु उस का वास्तविक मूल्य तो मानव समाज में सदाचार की सृष्टि करने में है। नग्न-ता और सदाचार का अविनाभावी सम्बन्ध है। सदाचार के बिना नग्नता कौड़ी मोल की नहीं है। नंगा मन और नंगा तन ही मनुष्य की आदर्श स्थिति है। इस के विपरीत गन्दा मन और नंगा तन तो निरी पश्चता है। उसे कौन बुद्धिमान स्वी-कार करेगा?

लोगों का ख़्याल है कि कपड़े-लत्ते पहनने से मनुष्य शिष्ट और सदाचारी रहता है। किन्तु बात वास्तव में इस के बर-अक्स है। कपड़े लत्ते के सहारे तो मनुष्य अपने पाप और विकार को छुपा लेता है! दुर्गु थों और दुराचार का आगार बना रह कर भी वह कपड़े की ओट में पाखगडकप बना सकता है, किन्तु दिगम्बर वेष में यह असम्भव है। श्री शुक्राचार्य जी के कथानक से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि—शुक्राचार्य युना थे, पर दिगम्बर वेष में रहते थे। एक रोज़ वह नहां से जा निकले जहां तालाव में कई देव कन्यायें नज़ी होकर जल कीड़ा कर रही थीं। उनके नज़े तन ने देव रमिएयों में कुछ भी क्षोभ उत्पन्न न किया। वे जैसी

<sup>\*</sup> श्रारोग्य० पृत ४७।

की तैसी नहाती रहीं श्रोर शुक्राचार्य अपने निकले चले गये। इस घटना की थोड़ी देर बाद शुक्राचार्य के पिता वहां त्रा निकले । उन को देखते ही देवकन्यार्थे नहाना-धोना भृत्त गई। भारपट वे जल के बाहर निकलीं श्रीर श्रपने बस्त्र उन्होंने पहन लिये। एक नङ्गे युवा को देख कर तो उन्हें ग्लानि श्रीर लज्जा न श्राई किन्तु एक दृद्ध शिष्ट-से-दिखते 'सज्जन' को देख कर वे लजा गई; भला इस का का कारण ? यही न कि नंगा युवा अपने मन में भी नंगा था- उसे विकार ने नहीं श्राघेरा था। इस के विपरीत उसका वृद्ध श्रौर शिष्ट पिता विकार से रहित न था। वह श्रपने शिप्ट वेष (?) में इस विकार को छिपाये रखने में सफल था, किन्तु दिगम्बर युवा के लिए वैसा करना अस-भव था। इसी कारण वह निर्विकारी और सदाचारी था! श्रतः कहना होगा कि सदाचार की मात्रा नंगे रहनेमें शिधक है। नगेपन-दिगम्बरत्व का वह भूष्ण है। विकारभाव को जीते बिना ही कोई नंगा रहकर प्रशंसा नहीं पा सकता। विकारो होना दिगम्बरत्व के लिये कलङ्क है। न वह सुखी हो सकता है और न उसे विवेक नेत्र मिल सकता है। इसी तिये भगवद् कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं-

> णगा पावह दुक्ल णगो ससार सागरे भमइ ! णगो न लहई वोहि, जिण भावणक्षित्रो सुदूर !! \*

<sup>\*</sup>माव पाहुङ् ६८ गाथा—श्रष्ट० प्र० २०६-२ १०

भावार्थ — नगा दु.ख पाता है, वह संसार सागर में भ्रमण करता है, उसे बोधि विज्ञानदृष्टि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि नंगा होते हुए भी वह जिनभावना से दूर है ! इसका मतलब यही है कि जिनभावना से युक्त नन्नता ही पूज्य है-उपयोगी है। श्रीर जिन भावना से मतलब रागद्वेषादि विकार भात्रों को जीत लेना है। इस प्रकार नंगा रहना उसी के लिये उपादेय है जो रागद्वेषादि विकार भावों को जीतने में लग गया है—प्रकृतिका होकर प्राकृत वेष में रह रहा है। संसार के पाप-पुराय, बुराई-भलाई का जिसे भान तक नहीं है, वही दिगम्बरत्व धारण करने का अधिकारी है। श्रीर चूँ कि सर्वसाधारण गृहस्थों के लिये इस परमोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेना सुगम नहीं है, इसलिये भारतीय ऋषियों ने इसका विधान गृहत्यागी अरायवासी साधुओं के लिये किया है। दिगम्बर मुनि ही दिगम्बरत्व को धारण करने के अधिकारी हैं, यद्यपि यह बात ज़रूर है कि दिगम्बरत्व मनुष्यकी श्रादर्श स्थित होने के कारण मानव-समाज के पथ-प्रदर्शक श्री भग-वान ऋषभदेव ने गृहस्थों के लिये भी महीने के पर्वदिनों में नंगे रहने की आवश्यकता का निर्देश किया था † और भार-तीय गृहस्थ उन के इस उपदेश का पालन एक बड़े ज़माने तक करते रहे थे।

इस प्रकार उक्त वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि दिगम्ब-

<sup>†</sup>सागार० अ० ७ रतीक ७ व ममवु० ए० २०४-२०७।

रत्व मनुष्य की आदर्श स्थिति है - आरोग्य और सदाचार का वह पोषक ही नहीं जनक है। किन्तु श्राजका संसार इतना पाप-ताप से भुलस गया है कि उस पर एक दम दिगम्बर-वारि डाला नहीं जा सकता ! जिन्हें विज्ञान दृष्टि नसीय हो जाती है, वही श्रभ्यास करके एक दिन निर्विकारी द्गिम्बर मुनि के वेष में विचरते हुए दिखाई पडते हैं। उन को देखकर लोगों के मस्तक स्वयं भुक जाते है। वे प्रज्ञा-पुञ्ज श्रीर तपो धन लोककल्याण में निस्त रहते हैं। स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध, ऊंच नीच, पशु-पत्तो—सब ही प्राणी उन के दिब्यकप में सुख-शाँति का अनुभव करते हैं। भला-प्रकृति प्यारी क्यों न हो ? दिगम्बर साधु प्रकृति के श्रमुक्तप हैं। उन का किसी से द्वेष नहीं — वे तो सब के हैं और सब उन के हें - वे सर्विषय और सदाचार की मूर्त्ति होते हैं। यदि कोई दिगम्बर दोकर भी इस प्रकार जिनभावना से युक्त नहीं है तो जैनाचार्य कहते हैं कि उसका नग्नवेष धारण करना निर-र्थंक है-परमोद्देश्यसे वह भटका हुआ है-हह लोक और परलोक, दोनों ही उस के नष्ट हैं। ‡ बस, दिगम्बरत्व वहीं शोभनीय है जहां परमोदूदेश्य दृष्टि से श्रोभल नहीं किया गया है! तब ही तो वह मनुष्य की आदर्श स्थिति है।

<sup>्</sup>र "निरिट्टया नगर्र्ड्ड तस्स, जे उत्तमद्व विवज्जासमेइ। इमे विसे नित्थ परे विलोए, दुहश्रो विसे फिज्जइ तत्थ लोए।४६।" —उत्तराध्ययन सूत्र व्याण २०

<sup>&</sup>quot;In vain he adopts nakedness, who errs

### [ २ ]

### धर्म और दिगम्बरत्व!

#### -------

"णिच्चेलपः णिपत्त ववइट्ठ परमिलणविद्दिहि । एक्को वि मोक्लमगो सेसा य श्रमगाया सन्त्रे ॥१०॥"

अर्थात्—अचेत्रक—नग्नरूप और हाथों को मोजनपात्र बनाने का उपदेश जिनेन्द्र ने दिया है। यहां एक मोच-वर्ष-मागँ है। इसके अतिरिक्त शेष सब अमागै हैं।

'धम्मो वत्थु सहावो'—धम्मे वस्तु का स्वमाव है श्रीर दिगम्बरत्व मनुष्य का निजक्ष है, उसका प्रकृत स्वमाव है। इस दृष्टि से मनुष्य के लिये दिगम्बरत्व परमोपादेय धर्म है। धम्मे श्रीर दिगम्बरत्व में यहाँ कुछ भेद ही नहीं रहता! सचमुच सदाचार के श्राधार पर दिका हुश्रा दिगम्बरत्व धर्म के सिवा श्रीर कुछ हो भी क्या सक्ता है?

जीवातमा अपने धम्में को गंवाये हुये है। लौकिक दृष्टि से देखिये, चाहे आध्यात्मिक से, जीवातमा भवस्रमण के चक्कर में पड़ कर अपने निज स्वभाव से हाथ धोये बैठा है। लोक में वह नंगा आया है। फिर भी समाज-मर्यादा के कृत्रिम भय के

about matters of paramount interest, neither this world nor the next will be his. He is a loser in both respects in the world."—Js. II. P.106

कारण वह अपने निजरूप—नग्नत्व—को ख़ुशी २ छोड वैठता है। इसी तरह जीवात्मा स्वनाव में सचित्रदानन्द रूप होते हुये भी संसार की माया-ममता में पड कर उस स्वानुभवा नन्द से वश्चित है। इसका मुख्य कारण जीवात्मा की राग-हें ब जनित परिणति है। रागद्वेषमई भावो से प्रेरित होकर वह अपने मन-वचन और काय की किया नद्वत करता है। इसका परिणाम यह होता है कि उस जीवात्मा में लोक में भरी हुई पौद्गत्तिक कर्म-वर्गणार्थे श्राकर चिपट जाती हैं श्रीर उनका आवरण जीवात्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों को प्रकट नहीं होने देता। जितने अंशों में ये आवरण कम या ज्यादा होते हैं उतने ही श्रंशों में श्रात्मा के स्वामाविक गुणों का कम या ज्यादा प्रकाश प्रकट होता है। यदि जीवातमा श्रपने निज-स्वभाव को पाना चाइना है तो उसे इन सब ही कर्म संबन्धो श्रावरणों को नष्ट कर देना होगाः जिनका नष्ट कर देना संभव है।

इस प्रकार जीवातमा के धर्म—स्वभाव—के घातक उसके पौद्गलिक सम्बन्ध हैं। जीवातमा को आतम-स्वातंत्र्य प्राप्त करने के लिये इस पर-सम्बन्ध को विल्कुल छोड़ देना होगा। पार्थिव संसर्ग से उसे अछूत हो जाना होगा। लोक और आतमा—दोनों ही चेत्रों में वह एक मात्र अपनी उद्देश्य-प्राप्ति के लिये सतत उद्योगी रहेगा। बाहरी और भीतरी सब ही प्रपंचों से उसका कोई सरोकार न होगा। परिग्रह नाम मात्र को वह न रख सकेगा। यथा जातरूप में रह कर वह अपने विभावमई रागादि कषाय शत्रुओं को नष्ट करने पर तुल पड़ेगा। ज्ञान और ध्यान शस्त्र लेकर वह कर्म-सम्बन्धों को बिल्कुल नष्ट कर देगा। और तब वह अपने स्वरूप को पा लेगा! किन्तु यदि वह सत्य मार्ग से जरा भी विचलित हुआ और वाल बराबर परिश्रह के मोह में जा पड़ा तो उसका कहीं ठिकाना नहीं! इसीलिये कहा गया है कि—

वाक्षमाकोहिमत्त परिगहगहण ण होइ साहणा । भु जेइ पाणिपत्ते दिरणण्या इक्षठाणिम ॥१७॥

भावार्थः — बाल के अग्रभाग — नोकके बरावर भी परिग्रह का ग्रहण साधु के नहीं होता है। वह श्राहार के लिये भी
कोई वरतन नहीं रखता — हाथ ही उसके भोजनपात्र हैं श्रीर
भोजन भी वह दूसरे का दिया हुश्रा एक स्थान पर श्रीर
एक दफे ही ऐसा ग्रहण करता है जो प्राप्तक हैं — स्वयं उसके
लिये न बनाया गया हो!

श्रव भला किंदि, जब भोजन सें भी कोई ममता न रफ्ली गई—दूसरे शब्दों में जब शरीर से ही ममत्व हटा लिया गया तब अन्य परिश्रह दिगम्बर साधु कैसे रक्खेगा? उसे रखना भी नहीं चाहिये, क्योंकि उसे तो प्रकृत रूप श्रात्मस्वातंत्र्य प्राप्त करना है, जो संसार के पार्थिव पदार्थी से सर्वथा भिन्न है! इस अवस्था में वह वस्त्रों का परिधान भी कैसे रख सकेगा? वस्त्र तो उसके मुक्ति-मार्ग में अर्गला वन जायँगे। फिर वह कभी भी कर्म-वन्धन से मुक्तान हो पायगा। इसी लिये तत्ववेनाओं ने साधुओं के लिये कहा है कि—

जह जाय रूवसिसो तिलतुसमित्त स गिहदि हत्तेषु । जद्द लेड श्रप्पवहुय तत्तो पुस जाद्द सिग्गोदम् ॥६=॥

श्रशित्—मुनि यथाजातरूप है—जैसा जन्मना वालक नग्नरूप होता है वैसा नग्नरूप दिगम्बर मुद्रा का धारक है— वह श्रपने हाथ में तिलके तुप मात्रभी कुछ ग्रहण नहीं करता। यदि वह कुछ भी ग्रहण करले तो वह निगोद में जाता है!

परिग्रहधारी के लिये आत्मोन्नति की पराकाष्टा पा लेना असंभव है। एक लंगोटीवत् के परिग्रह के मोह से साधु किस प्रकार पतित हो सक्ता है, यह धर्मात्मा सज्जनों की जानी सुनी बात है। प्रकृति तो कृत्रिमता की सर्वाहुति चाहती है—तब हो वह प्रसन्न होकर अपने पूरे सौन्दर्य्य को विकसित करती है। चाहे पैगृम्बर या तीर्थद्वर ही क्यों न हो, यदि वह गृहस्थाश्रम में रह रहा है—समाज मर्यादा के आत्मविमुख बन्धन में पडा हुआ है—तो वह भी अपने आत्मा के प्रकृत रूप को नहीं पा सक्ता! इसका एक कारण है। वह यह कि धर्म एक विज्ञान है। उसके नियम प्रकृति के अनुरूप अटल और निश्चल हैं। उनमें कहीं किसी जमाने में भी किसी कारण से रंचमात्र अन्तर नहीं पड़ सक्ता है! धर्म विज्ञान कहता है कि आत्मा स्वाधीन और सुखी तब ही हो सक्ता है जय वह पर-सम्बन्ध, पुद्रल के संसर्ग से मुक्त हो जावे। श्रव इस नियम के होते हुये भी पार्थिव वस्त्र-परिधान को रखकर कोई यह चाहे कि मुक्ते शातमस्वातंत्र्य मिल जाय तो उसकी यह चाह श्राकाश-कुसुम को पाने की श्राशा से बढ़कर न कही जायगी। इसी कारण जैनाचार्य पहले ही सावधान करते हैं कि—

ण वि सिज्मइ बत्थवरो जिणसासण जड्वि होंइ तिस्थवरो। णगो विमोक्खमगो सेसा उम्मगग्या सब्वे ॥२३॥

भावार्थ—जिन शासन में कहा गया है कि वस्त्रधारी
मजुष्य मुक्ति नहीं पा सक्ता है; जो तीर्थंकर होवे तो वह भी
गृहस्थदशा में मुक्ति को नहीं पाते हैं—मुनि दीन्ना लेकर जव
दिगम्बर वेष धारण करते हैं तब ही मोन्न पाते हैं। श्रतः
नग्नत्व ही मोन्नमार्ग है—बाकी सब लिंग उन्मार्ग हैं!

धर्म के इस वैज्ञानिक नियम के कायल संसार के प्रायः सब ही प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं, जैसे कि आगे के पृष्ठों में व्यक्त किया गया है और उनका इस नियम—दिगम्बरत्व—को मान्यता देना ठोक भी है; क्योंकि दिगम्बरत्व के बिना धर्म का मृत्य कुछ भी श्रेष नहीं रहता—वह धर्मस्वभाव रह ही नहीं पाता है। इस प्रकार धर्म और दिगम्बरत्व का सबन्ध स्पष्ट है!

#### [ ३ ]

#### दिगम्बरत्व के

#### आदि प्रचारक ऋषभदेव !

'भूवनाम्भोन मातंग्रहं धर्मामृत परोधरम् । योगि कल्पतरुं नौमि देवदेवस्थर्मम् ।—ज्ञानार्णंव

दिगम्बरत्व प्रकृति का एक क्रप है। इस कारण उसका आदि और अन्त कहा हो नहीं जा सका। वह तो एक सना तन नियम है, किन्तु उस पर भी इस परिच्छेद के शीर्षक में श्री ऋषमदेव जो को दिगम्बरत्व का आदि प्रचारक लिखा है। इसका एक कारण है। विवेकी सउजनके निकट दिगम्बरत्व केवल नग्नता मात्र का द्योतक नहीं है; पूर्व परिच्छेदों को पढ़ने से यह बात रूपच्ट हो गई है। वह रागादि विभाव भाव को जीतने वाला यथा जात क्रप है और नक्षता के इस क्रप का सक्कार कभी न कभी किसी महापुरुष द्वारा ज़कर हुआ होगा! जैनशास्त्र कहते हैं कि इस कल्पकाल में धर्म के आदि प्रचारक श्री ऋषमदेव जी ने ही दिगम्बरत्व का सबसे पहले उपदेश दिया था!

यह ऋषभदेव अन्तिम् मनु नाभिराय के सुपुत्र थे और वह एक अत्यन्त प्राचीन काल में हुये थे. जिसका पता लगा लोना सुगम नहीं है। द्विन्दू शास्त्रों में जैनों के इन पहले तीर्थ- द्वर को ही विष्णु का आठवां अवतार माना है और वहां भी इन्हें दिगम्बरत्व का आदि प्रचारक वताया है। जैनाचार्य उन्हें 'योगिकल्पतक' ऋहकर स्मरण करते है।

हिन्दुश्रों के श्रीमद्भागवत में इन्हीं ऋषभदेव का वर्णन है और उसमें उन्हें परमहंस—दिग्मवर—श्रमेका प्रतिपादक लिखा है; यथा—

'पत्रमनुशास्यात्मजान् स्वयमनुशिष्टानि लोकानुशा-सनार्थं महानुभावः परमसुद्धद् भगवानुषमो देव उपशमशीला-नामुपरनकर्मणाम् महामुनोनां भिक्तज्ञान वैराग्यलज्ञणम् पारमहंस्यधम्मुपशिच्यमाणः स्वतनयशतज्येष्ठं परमभाववतं भगवज्जनपरायणं भरतं घरणीपालनायाभिषच्य स्वयं भवन प्रवोवित्तं श्रीरमात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्णककेश त्रात्मन्यारो पिता हवनीयो ब्रह्मावर्त्तात प्रवत्नाज ॥२६॥' भागवतस्कंध ५ श्र० ५

अर्थात्—"इस भांति महायशस्त्री और सवके सुदृद् ऋषभ भगवान् ने, यद्यपि उनके पुत्र सव भांति से चतुर थे, परन्तु मनुष्यों को उपदेश देने के हेतु, प्रशान्त और कर्मबंधन से रहित महामुनियोंको भक्तिक्षान और वैराग्यके दिखाने वाले परमहंम आश्रम की शिक्षा देने के हेतु, अपने सौ पुत्रों में ज्येष्ठ परम भागवन, हरि भक्तों के सेवक भरन को पृथ्वी पालन के हेतु, राज्यभिषेक कर तत्काल ही संसार को छोड़ दिया और आत्मा में होमाग्नि का आरोप कर केश खोल उन्मत्त की भांति नग्न हो, केवल शरीर को संग ले, ब्रह्मावर्त से सन्यास धारण कर चल निकले।" इस उद्धरण के मोटे टायप के अत्तरों से ऋषभदेव का परमहंस-दिगम्बर-धर्म-शितक-होना स्पष्ट है।

तथा इसी ग्रन्थ के स्कंघ २ श्रध्याय ७ पृ० ७६ में इन्हें "दिगम्बर श्रौर जैनमत का चलाने वाला" उसके टीकाकार ने लिखा है \*। मूल श्लोक में उनके दिगम्बरत्व को ऋषियों हारा बंदनीय बताया है —

> नाभेरसा चूषभ श्राससु देव सूनु— योंवेव चार समद्दग् जड योगचर्याम्। यत् पारमहंस्यमुषयः पदमामनंति स्वस्थः प्रशांतकरणः परिमुक्त संगः॥१०॥

उधर हिन्दुश्रों के प्रसिद्ध योगशास्त्र 'हठयोगप्रदीविका' में सबसे पहले मंगलाचरण के तौर पर श्रादिनाथ ऋषभदेव की स्तुति की गई है श्रीर वह इस प्रकार है‡:—

> श्री श्रादिनाथाय नमोऽस्तु तस्मै, येनोपदिष्टा हठयोगविद्या । विभ्राजते शोन्नतराज योग— मारोद्धमिच्छोरिघरोहिणीव ॥१॥

श्रर्थात्— "श्री श्रादिनाथ को नमस्कार हो, जिन्होंने उस इठयोग विद्या का सर्वप्रथम उपदेश दिया जोकि बहुत ऊंचे राजयोग पर श्रारोहण करने के लिये नसैनो के समान है।"

<sup>+</sup> जिनेन्द्रमत दर्पेण, प्रथम माग पृ० १०

<sup>ू &</sup>quot;अनेकान्त" वर्ष १ पू० ४३८

इउयोग का श्रेष्ठतम कप दिगम्बर है। परमहंस मार्ग ही तो उत्कृष्ट योगमार्ग है। इसी से 'नारद परिव्रजकोपनि-षद्' में 'योगी परमहंसाख्यः साज्ञान्मोक्तकसाधनम्' इस वाक्य द्वारा परमहंस योगी को साज्ञात् मोक्त का एक मात्र साधन बतलाया है। सचमुच "अजैन शास्त्रों में जहां कहीं श्री ऋषमदेव—श्रादिनाथ—का वर्णन श्राया है, उनको परम हंस मार्गका प्रवर्तक वतलाया है।"

किन्तु मध्यकालीन साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण 
ग्रजैन विद्वानों को जैनधर्म से ऐसी चिढ़ हो गई कि उन्होंने 
ग्रपने धर्मशास्त्रों में जैनों के महत्वसूचक वाक्यों का या तो 
लोप कर दिया ग्रथवा उनका अर्थ ही बदल दिया †। उदाहरण के कर्य में उपरोक्त 'हडयोग प्रदीपिका' के श्लोक में 
विर्णित ग्रादिनाथ को उसके टीकाकार 'शिव' (महादेवजी) 
धताते हैं, किन्तु वास्तव में इसका अर्थ ग्रथमदेव ही होना 
चाहिये, क्योंकि प्राचीन 'ग्रमरकोपादि' किसी भो कोष ग्रन्थ 
में महादेव का नाम 'ग्रादिनाथ' नहीं मिलता। इसके ग्रति-

<sup>-</sup> ध्रनेकान्त, वर्ष १ पुर ४३६

<sup>ं</sup> श्री टोडम्मल जी द्वारा उल्लिमित हिन्दू शाओं के श्रवतरणों का पता श्राजकल के छपे हुये प्रन्थों में नहीं चलता; किन्तु उन्हीं प्रन्थों की प्राचीन प्रतियों में उनका पता चलता है, यह बात पं मक्खनलाल जी जैन अपने 'वेद पुराणादि प्रन्थों में जैनधम का श्रस्तित्व' नामक ट्रेक्ट (ए० ४१-४०) में प्रकट करते हैं। प्रो॰ सरचचन्द्र घोपाल एम ए काव्यतीर्थं श्रादि ने भो हिन्दू 'पर्पपुराण' के विषय में यही बात प्रकट की थी। (देखों J. G. XIV 90)

रिक्त यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि श्री ऋष्मदेव के ही सम्बन्ध में यह वर्णन जैन और झजैन शास्त्रों में मिलता है— किसी अन्य प्राचीन मत प्रवर्तक के सम्बन्ध में नहीं—िक वह स्वयं दिगम्बर रहे थे और उन्होंने दिगम्बर धर्म का उपदेश दिया था। उस पर 'परमहंसोपनिषद्' के निम्न वाक्य इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि परमहंस धर्म के स्थापक कोई जैनाचार्य थे:—

"तदेतदिक्षाय ब्राह्मणः पात्रं कमग्रहतुं किरुस्तं कौपीनं च तत्सर्वपप्धुविस्रुड्याथ जातक्ष्पधरश्चरे दात्मान मन्वच्छेद यथाजातक्षपधरो निर्द्धे निष्पिरग्रहस्तत्वब्रह्ममार्गे सम्यक् संपन्त शुद्ध मानसः प्राण्यसंधारणार्थं यथोक्तकाले पंच गृहेषु करपात्रेणायाचिताहार माहरन् लाभालामे समो भूत्वा निर्ममः शुक्लध्यानपरायणोऽध्यात्मनिष्ठः शुभाशुम-कर्मनिर्मूलनपरः पर्पहंसः पूर्णानन्दैकवोधस्तदब्रह्योऽहमस्नीति ब्रह्मप्रण्वमनस्मरन् भ्रमर कीटकन्यायेन शरीरत्रयमुत्सुङ्य देहत्यागं करोति स कृतकृत्यो भवतीत्युपनिषद्।"

‡

श्रर्थात्—"ऐसा जानकर ब्राह्मण (ब्रह्मक्षानी) पात्र, कमण्डलु, कटिस्त्र और लंगोटी इन सब चीज़ों को पानी में विसर्जन कर जन्मसमय के वेष को धारण कर—श्रर्थात् बिल्कुल नग्न होकर—विचरण करे और श्रात्मान्वेषण करे। जो यथाजातरूपधारी (नग्न दिगंबर), निद्धेद्व, निष्परिग्रह,

<sup>ां</sup> अनेकान्त, वर्षे १ पृ० ४३६-४४०

तस्वब्रह्ममार्ग में भले प्रकार सम्पन्न, शुद्ध हृदय, प्राण्धारण के निमित्त यथोक समय पर श्रधिक से श्रधिक पांच घरों में विद्यार कर कर-पात्र में श्रयाचित भोजन लेने वाला तथा लाभालाभ में समचित्त होकर निर्ममत्व गहने वाला, शुक्ल-ध्यान प्रायण, श्रध्यात्मनिष्ठ, श्रुभाश्रभ कर्मों के निर्मूलन करने में तत्पर प्रमहंस योगी पूर्णानन्द का श्रद्धितीय श्रद्धभव करने में तत्पर प्रमहंस योगी पूर्णानन्द का श्रद्धितीय श्रद्धभव करने वाला वह ब्रह्म में हूँ, ऐसे ब्रह्म प्रण्य का स्मरण करता हुआ भ्रमरकीटक न्याय से—(कीड़ा भ्रमरी का ध्यान करता हुआ स्वयं भ्रमर वन जाता है, इस नीति से) तीनों शरीरों को छोडकर देहत्याग करना है, वह क्रत्कृत्य होता है, ऐसा उपनिपदों में कहा है।

इस अवतरण का प्रायः सारा ही वर्णन दिगस्वर जैन मुनियों की चर्या के अनुसार है; किन्तु इसमें विशेष ध्यान देने योग्य विशेषण 'शुक्लध्यानपरायणः' है, जो जैनधर्म की एक जास चीज़ है। "जैन के सिवाय और किसी भी योग प्रत्य में 'शुक्लध्यान' का प्रतिपादन नहीं मिलता। पतंजलि ऋषि ने भी ध्यान के शुक्लध्यान आदि भेद नहीं बनलाये। इसिलए योग प्रंथों में श्रादि-योगाचार्य के रूप में जिन श्रादि-नाध का उल्लेख मिलता है वे जैनियों के भादि तीर्थंद्वर श्री श्रादिनाथ से भिन्न और कोई नहीं जान पहते।";

'श्रधर्षयेय के जायालोपनिषद्' (सूत्र ६) में परमहंस

<sup>🕽</sup> भनेगान्त, वर्षे १ ग्रुष्ठ ४४१

संन्यासी का एक विशेषण 'निग्रं न्थ' भी दिया है और यह हर कोई जानता है कि इस नाम से जैनी ही एक प्राचीनकाल से प्रसिद्ध हैं। बौद्धों के प्राचीनशास्त्र इस वातका खुला सम-र्थन करते हैं । जैनधर्म के ही मान्य शब्द को उपनिषद्कार ने प्रहरा और प्रयुक्त करके यह श्रच्छी तरह दर्शा दिया है कि दिगम्बर साधु मार्ग का मूल श्रोत जैनधर्म है। श्रीर उधर हिन्दू पुराण इस बात को स्पष्ट करते ही हैं कि ऋषभदेव, जैनधर्म के प्रथम तीर्थंड्वर ने ही परमहंस दिगम्बर धर्म का उपदेश दिया था। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि श्री ऋषभदेव वेद-उपनिषद प्रंथों के रचे जाने के वहुत पहले हो चुके थे। वेदों में स्वयं उनका श्रौर १६ वें अवनार वामन का उरुलेख मिलता है 🗶 । अतः निस्तन्देह भ० ऋषभदेव ही वह महापुरुष हैं जिन्होंने इस युग की आदि में स्वयं दिगम्बर वेष धारण करके + सर्वेञ्चता प्राप्तकी थी #श्रीर सर्वेञ्च होकरदिगम्बरधर्म काउपदेश दिया था। वही दिगम्बरत्वके आदि प्रचारक हैं।

\* श्री मद्भागवत में ऋषभदेत्र को 'स्वय भगवान् श्रीर कैवल्यपति' बताया है। (विको॰ भा॰ ३ प्र॰ ४४४)

<sup>\* &</sup>quot;यथा जातरूपधरो नियं न्थो निष्परियह " इत्यादि — दिमु० प्र० म † जैकीवी प्रभृत विद्वानों ने इम वात को सिद्ध कर दिया है (Js. Pt II. Intro.) × 'भवा की प्रस्तावना तथा 'सजै' देखी।

<sup>+ &</sup>quot;विष्णुपुराण" में भी श्री ऋषभदेव को दिगम्बर लिखा है। ["Rishabha Deva ...... naked, went the way of the great road." (महाध्वानम्)"—Wilson's Vishnu Purana, Vol. II (Book II ch I) pp. 103-104]

#### दिगम्बरत्व श्रीर दि० मुनि



श्री १००८ दिगम्बरत्वके प्रचारक श्री ऋपभनाथ जी श्रीर श्रंतिम प्रचारक श्री महावीर स्वामी। (पृ०१४ व८४) [ब्रिटिश म्यूजियम लन्दन के सौबन्य व श्राज्ञा से ]

#### [8]

## हिन्दू धर्म श्रीर दिगम्बरत्व !

-------

"सन्यासः पट्विधो भवति कुटिचक—वहृदक—हस—परमहंस— तृरिया— तीत—श्रवध्तश्चेति।" —सन्यासोपनिषद् १३

मावान् ऋषभदेव जब दिगम्बर होकर वन में जा रमे, तो उनकी देखा देखी और भी बहुतसे लोग नंगे होकर इधर उधर घूमने लगे। दिगम्बरत्व के मूल तत्व को वे समक्षन सके और अपने मनमाने ढंगसे उदरपूर्ति करते हुये वे साधु होने का दावा करने लगे। जैनशास्त्र कहते हैं कि इन्हों सन्यासियों द्वारा सांख्य आदि जैनेतर सम्प्रदायों की सृष्टि हुई थी क्षा और तीसरे परिच्छेद में स्वयं हिन्दूशास्त्रों के आधार से यह प्रकट किया जा चुका है कि श्री ऋषभदेव द्वारा ही सर्वप्रथम दिगम्बर धर्म का प्रतिपादन हुआ था। इस अवस्था में हिन्दू प्रथों में भी दिगम्बरत्व का सम्माननीय वर्णन मिल्लना आवश्यक है।

यह बात ज़रूर है कि हिन्दूधर्म के वेद और प्राचीन तथा बृहत् उपनिपदों में साधु के दिगम्बरत्व का वर्णन प्रायः नहीं मिलता। किन्तु उनके छोटे-मोटे उपनिपदों पवं श्रन्य शंथों में उसका खास ढग पर प्रतिपादन किया गया मिलता

द ग्रादिपुराण पर्व ६= श्लो॰ ६२ व (Rishabh p 112)

है। 'भिज्ञुक उपनिपद्' †— 'सात्यायनीय उपनिषद' ‡—
'या इव तक व उपनिपद्'— 'परमहंस-पित्रा तक उपनिपद्' श्रादि
में यद्यपि सन्यासियों के चार भेद्—(१) कुटिचक, (२)
बहुदक, (३) हंस, (४) परमहंम— बताये गये हैं, परन्तु
'सन्यासोपनिपद्' में उनको छै प्रकार का बनाया गया है
श्र्यात् उपरोक्त चार प्रकार के सन्यासियों के श्रितिरिक्त (१)
तूरियातीन श्रीर (२) अवधूत प्रकार के सन्यासी श्रीर गिनाये
है +। इन छुद्दों में पहले तीन प्रकार के सन्यासी श्रीर गिनाये
है +। इन छुद्दों में पहले तीन प्रकार के सन्यासी श्रीर गिनाये
हो न। इन छुद्दों में पहले तीन प्रकार के सन्यासी त्रिद्गुङ
धारण करने के कारण 'त्रिद्गुङ्गो' कहलाते हें श्रीर शिखा या
जटा तथा चस्त्र कौषीन श्राद्दि धारण करते हे ×। परमहंस
परित्राजक शिखा श्रीर यह्गोपत्रीत जैसे द्विज्ञित्वन्ह धारण
नहीं करता श्रीर वह एक द्गुड श्रहण करता तथा एक वस्त्र
धारण करना है श्रथवा श्रपनी देही में भन्म रमा लेता है —।

‡ "कुटिचको – बहुदको – हंस – परमहस – इत्येति पित्राजका

चतुर्विधा भवन्ति।"

्री प्रसार परिवधो भवति कुटीचक वहृदक हंत परमहस-

तुरीयातीतावधूताश्चेति ।"

× "कुटीचक शिलायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुथर कौपीनशाटीकन्थाधर पितृमातृ गुर्वाराधनपर पिठरलिनित्रशिक्यादिमात्रनाधनपर एकत्रान्नादनपर रवतोध्व पुण्डूधारी त्रिदण्ड । वहृदकः शिलादि कन्थाधरिकपुण्डूधारी कुटीचकवत्सर्व समो मधुकरवृत्याष्टकवलाशी। हसो जटाधारी
त्रिपुण्डूधिव पुण्डूधारी श्रसंक्लुप्तमाधूकरान्नाशी कौपीनल्ल्य्डतुण्ड्धारी।

- परमहंस शिखायद्योपवीत रहित पञ्चग्रहेषु करपात्री एक कौपीनधारी शाटीमेकामेक वैंखव दण्डमेकशाटीधरो वा भस्मोद्धलन पर ।

<sup>† &</sup>quot;त्रथिमचूणाम् मोचार्थीनाम् कुटीवक—बहुदक—हन—परम-हंसारचेति चत्वार ।"

हां, तूरियातीत परिव्राजक बिल्कुल दिगम्वर होता है श्रौर वह सन्यास नियमों का पालन करता है का श्रन्तिम श्रवधृत पूर्ण दिग्रस्वर श्रीर निर्द्धन्द है-वह सन्यास नियमों की भी पग्वाह नहीं करता +। तूरियातीत श्रवस्था मे पहुंचकर परम-हंस परिवाजक को दिगंबर ही रहना पड़ता है किन्तु उसे दिगम्बर जैन मुनि की तरह केशलु च नहीं करना होता—वह अपना सिर मुडाना (मुग्ड) है। और अवधूत पद तो त्रिया-तीत की मरण अवस्था है १। इस कारण इन दोनों भेदों का समावेश परमहंस भेद में ही गिभत किन्ही उपनिषदी में मान लिया गया है। इस प्रकार उपनिषदों के इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि एक समय हिन्दू धर्म में भी दिगम्बरत्व को विशोप श्रादर मिला था श्रीर वह साज्ञात् मोज्ञ का कारण माना गया था! उस पर कापालिक संप्रदाय में तो वह खूब ही प्रचलित ग्हा; किन्तु वहां वहु अपनी धार्मिक पवित्रता खा वैठा; क्योंकि वहां वह भोग की वस्तु रहा । अस्तु;

यहां पर उपनिषदादि वैदिक साहित्य मे जो भी उत्लेख दिगम्बर साधु के सम्वन्ध में मिलते है, उनको उप-

असर्वत्यागी तुरीयातीतो गोमुखद्यो फलाहारी अन्नाहारी चेद्गृहत्रये देहमात्राविष्टो दिगम्बरः कुण्पवच्छ्ररीर वृत्तिकः।

<sup>+</sup> अवध्तस्विनयमः पतितामिशस्तवजैनपूर्वैक सर्वे वर्णोप्वजगर-रुत्याद्वार पर स्त्रस्पानुसधानपरः । .......

<sup>्</sup>र 'सर्वे विस्मृत्य तुरीया तीतावधूतवेषेणाद्वैतनिष्ठापः प्रण्वात्मक-त्वेन देहत्यागं करोति य सोऽवधूत ।

स्थित कर देना उचित है। देखिये "जावालोपनियत्" में लिखा है:--

"तत्र परमहंसानामसंत्रते कारुणिश्वतकेतुहुवांस त्रभुनिद्याच्रज्ञडभगन उत्तात्रेयरैयनक प्रभृतयोऽत्यक्तिहा ग्रव्यक्ताचारा श्रद्धन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तित्रदगडं कमगडलुं शिक्ष्यं पात्रं जलपित्रं शिलां यहोपवीतं च इत्येत्सर्वं भूः स्वाहेन्यप्तु परिन्यज्यातमान मन्विच्छेत ॥ यथानान रूपथरो निग्रन्थो निष्परिग्रहस्तत्तद्वहामगार्गे सम्यक्संपन्नः— इत्यादि।" ।

इसमें संवर्तक, आरुणि, श्वेनकेतु चाहि को यथाजान-रुपधर निर्धन्थ लिया है अर्थात् इन्होंने दिगम्पर जैन मुनियों के समान शास्त्रण किया था।

'परमहसोपनिपत्' में निम्न प्रकार उत्लेख हैं:-

"इटमन्तर झात्वा स परमहस आक्राशाम्परी न नम-म्कारा न स्वाहाकारो न निन्दा न म्तुर्तियाद्दव्छिको भवेतस भिच्छः + ।"

नचसुच दिगम्बर (परमहंस) भिचु को श्रपनो प्रशंसा निन्दा श्रथवा श्रादर-श्रनादर से सरोकार ही प्या! श्रागे 'नारदपश्विशजकोपनिपत्' में भो देखिये:—

"यथाविधिश्चेन्जात रूपधरो भूत्वा .......जातरूप धरश्चरेदात्मानमन्धिच्छेद्यथा जातरूपधरो निर्द्धन्द्वो निष्परि-

<sup>ा</sup> ईशायान, प्रष्ठ १३१

<sup>+</sup> ईशाबन, पूर १४०

त्रहस्तत्त्वब्रह्ममार्गे सम्यक् सपन्नः। ८६ — तृतीयोपदेशः 🗶।"

"तुरीयः परमो हंसः साचान्नारायणो यतिः। एकरात्रं वसेन्द्ग्रामे नगरे पञ्चरात्रकम् ॥१४॥ वर्षाभ्योऽन्यत्र वर्षासु मालांश्च चतुरो वसेत्। "" मुनिः कौपीनवासाः स्यान्नग्नो वा ध्यानश्चपरः। ३२। "" तातकपथरा भृत्वा " "" दिगम्बरः। "—चतुर्थोपदेशः। -

इन उल्लेखों में भी परिवातक को नग्न होने का तथा वर्षात्रहतु में एक स्थान में रहनेका विधान है। "मुनिः कौपीन-वाना" आदि वाक्य में छुद्दों प्रकार के सारे ही परिवातकों का 'मुनि' शब्द से प्रहण कर लियो गया है। स्सिलिये उनके सम्बन्ध में वर्णन कर दिया कि चाहे जिस प्रकार का मुनि अर्थात् प्रथम अवस्था का अथवा आगे की अवस्थाओं का। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मुनि वस्त्र भी पहिन सक्ता है और नग्न भी रह सक्ता है; जिससे कि नग्नता पर आपित्त की जा सके! यह पहले ही परिवातकों के पड्मेदों में दिखाया जा चुका है कि उत्कृष्ट प्रकार के परिवातक नग्न ही रहते हैं और वह श्रेष्टतम फल को भी पाते हैं, जैसे कि कहा है:—

"श्रातुरो जीवति चेत्कम संन्यासः कर्त्तव्यः। """
श्रातुर कुटोचकयोर्भूलोक भुवर्लोकौ । वहूदकस्य स्वर्गलोकः।

<sup>🗙</sup> ईशाय०, प्र० २६७-२६=

<sup>-</sup> ईशाय०, पृ० २६८-२६६

हंसम्य तपोलोकः। परम हंसस्य सत्यलोकः। तुरीयातीताव-धृतयो स्वन्मन्येव कैवल्यं स्वक्षपानुसंधानेन भ्रमर कीट-न्यायवत् \*।"

श्रधांन्—"श्रातुर यानी संसारी मनुष्य का श्रन्तिम परिणाम (निष्ठा) भृलोक हे, कुटोचक सन्यामी का भुवलोंकः स्दर्गलोक हंम सन्यासी का श्रन्तिम परिणाम है, परम हस के लिये वही सत्यलोक है श्रीर कैवल्य तृरियानीत श्रीर श्रवधृत का परिणाम है।"

श्रव यदि इन सन्यासियों में वस्त परिधान और दिगं-वरत्व का तात्विक भेद न होता नो उन के परिणाम में इतना गहन श्रन्तर नहीं हो सकता। दिगम्बर मुनि ही बास्तविक योगी है और वहीं कैंघल्य-पद का श्रधिकारी है। इसीिलये उसे 'सालात् नारायण' कहा गया है। 'नारट परिवालकोप-निपद्' में श्रागे श्रीर भी उल्लेख निम्न प्रकार हैं:—

> "ब्रह्मचर्येण संन्यस्य संन्यासारजातरूपधरो वैराग्य संन्यासी †।"

"तुरीयातीनो गोमुखः फलाहारी । अन्नाहारी चेद्गृह त्रये देहमात्रावशिष्टो दिगम्बरः कुणुपवच्छ्रशेरवृत्तिक । अवश् धृनस्त्वित्वमोऽभिशस्तपतिनवर्जनपूर्वकं सर्ववर्णेष्वजगरवृत्त्वा-हारपरः स्वरूपानुसंधानपरः । " प्रमहंसादित्रयाणां

<sup>\*</sup>ई्गाण०, पृष्ट ४१४—सन्यासोपनिपत् ४६। ∤र्थगाण०, पृष्ट २७१।

न किटमूत्रं न कीपोनं न चस्नम् न कपण्डलुर्न दण्डः सार्ववर्णेकभेक्षाटनप्रत्वं जातकपथरत्वं विधिः """ सर्व पित्यज्य तत्वसक्तम् मनोद्रग्डं करपात्रं दिगम्बरं दृष्ट्वा पित्वजेद्भिन्तुः ॥१॥ " अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा चरित यो मुनिः। न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयमुत्पद्यते किचत् ॥१६॥ .. "आशानिवृत्तो भृत्वा आशाम्बरधरो भृत्वा सर्वदामनो-वाककायकर्मभिः सर्वसंसारमुत्स्ज्य प्रपञ्चावाङ्मुखः स्वक्षपाः चुसन्धानेन स्मरकोटन्यायेन सुको भवतीत्युपनिषत ॥ पञ्च मोपदेशः॥"

"दिगम्बरम् परमहं सस्य एक कौपीन वा तुरीयातीता-वधूतयाजीतकपधरत्वं हंस परमहं सयोरजिनं न त्वन्येषाम् ।" —सप्तमोपदेशः १।

वैराग्य सन्यासी भेद एक अन्य प्रकार से किया गया है। इस प्रकार से परिवाजक सन्यासियों के चार भेद यूँ किये गए हे—(१) वैराग्य सन्यासी, (२) ज्ञान सन्यासी, (३) ज्ञान वैराग्य सन्यासी और (४) कर्म सन्यासी। इन में से ज्ञान वैराग्य सन्यासी का भी नग्न होना पडता है ‡।

"भिजुकोपनिषत्" में भी लिखा है :—

"श्रथ जातरूपघरा निर्द्धन्द्वा निष्परिग्रहाः शुक्कध्यानपरा-यणा श्रात्मनिष्ठाः प्राणुसंधारणार्थं यथोक्तकाले सैन्नमाचरन्तः

र ईशाय०, प्रष्ट २७२ ।

<sup>्</sup>री"क्रमेण सर्वमम्यस्य सर्वमनुभूय ज्ञानवैराग्याभ्या स्वरूपानुसंधानेन देहमात्राविशय सन्यस्य जातरूपघरो भवति स ज्ञानवैराग्यसंन्यासी ॥" --नारदपरिवृाजकोपनिषद् १।॥ तथा सन्यासोपनिषद् ।

शन्यागारदेवगृहतृणक्र्यव्मोक्च्च मृतकुलाल शालाग्निहोत्र-शालानदो पुलिनगिरिकन्दर कुहर कोटर निर्भरस्थगिडले तत्र ब्रह्मनार्गे सम्यक्संपन्नाः शुद्धमानसाः परमहमाचरणेन मन्या-सेन देहत्यागं कुर्वन्ति ते परमहंमा नामेत्युपनिपत् × ।"

"तुरीयातीनोपनिपत्" में उल्लेख इस प्रकार है :—

"संन्यस्य हिगस्यरां भृत्वा चिवर्णजीर्णवरुक्ताजिनपरिग्रहमपि संत्यस्य नद्भाममन्त्रवदाचरन्त्तौराभ्यद्गस्नानोध्यपुगद्रादिक विहाय लोकिक वैदिक मध्युपसंहृत्य सर्वत्र पुगयापुगयवर्जितो जानाज्ञानमपि विहाय शीनोष्ण सुखदुः मानाचमान निर्जित्य वासनात्रयपूर्वकं निन्दानिन्दागर्वमत्सर दम्म
दर्ष होप काम क्रोध लोग मोह हर्पामपीस्थात्म संरक्षणादिकं
दम्बा ' हत्यादि + ।"

'सन्यासोपनिपत्' में श्रीरभी उल्लेख इस प्रकार हैं:—
"वंराग्य संन्यासी ग्रान सन्यासी ग्रान वेराग्य संन्यासी
कर्मसंन्यासीति चतुविंध्यमुपागतः। तद्यथेति ष्टणानुश्रविकः
विषय वेतुष्णयमेत्य प्राप्पुण्यकमं विशेषात्संन्यम्तः स वेराग्यसंन्यासी। " क्रमेण सर्वेमम्यस्य सर्वमनुभूय प्रानवेराग्यास्यां स्वरूपानुसंश्रानेन देदमात्राविण्टः संन्यस्य ज्ञात
रूपथरो भवति स ग्रान वेराग्य संन्यासी।" †

'परमहंसपरिव्राजकोपनिषन्' में भी दिगम्यर मुनियाँ का उत्तेष्य है:—

<sup>×</sup> रंगान पर ३६० : +रंगाय पृष्ट भरे व रंशाय पृष्ट भरे-

"शिलामुत्कृष्य यज्ञोपनोतं छित्या वस्त्रमिय भूमौ वाष्मु वा निसृद्ध ॐ भूः स्वादा ॐ भुवः स्वाहा ॐ खुवः स्वाहेत्या तेन जातक्षप्यरो भूत्वा स्वं क्षपं ध्यायन्पुनः पृथक प्रणानव्याहृति पूर्वकं मनसा वचसापि संन्यस्तं मया ""।"

"यदालंबुद्धिर्भवेत्तदा कुटोचको वा बहूदको वा हंस्रो वा परमहंस्रो वा तत्रन्मन्त्रपूर्वकं कटिस्त्रं कौपीनं दगडं कमगडलुं सर्वमप्सु विसृज्याथ जातरूपधरश्चरेत् \*।"

'याज्ञवल्क्योपनिषत्' में दिगम्बर साधु का उल्लेख करके उसे परमेश्वर दोता बताया है, जैसेकि जैनोंकी मान्यता है:—

"यथाजातकपथरा निर्द्व निष्परिग्रहास्तत्वब्रह्ममार्गे सम्यक् संपन्नाः शुद्धमानसाः प्राण्यसंघारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो भैक्तमाचरन्तुदरपात्रेण लाभालाभौ समौ भूत्वा कर पात्रेण वा कमगडलूदकयो भैक्तमाचरन्तुदरमात्र संग्रहः।" "शाशास्वरो न नमस्कारो न दारपुत्रामिलाषो लद्या लद्दयनिर्वर्तकः परिब्राट् परमेश्वरो भवति।"

""

'दत्तात्रेयोपनिषत्' में भो हैः—

"द्त्तात्रेय हरे कृष्ण उन्यत्तानन्द दायक । दिगम्बर मुने बालिपशाच ज्ञानसागर।" +

'भिचुकोपनिषद्' श्रादिमें संवर्तक, श्रारुणी, श्वेतकेतु, जडभरत, दत्तात्रेय, शुक, वामदेव, हारोतिकी श्रादि को

<sup>\*</sup> ईशाब० प्रः ४१ द-४१६

<sup>🕽</sup> ईशाधा पृ० ४२४

<sup>+</sup> ईशाय०, पु० ५४२

दिगम्यर साधु बताया है । "याद्यवल्क्योपनिपद्" में इनके श्रितिरक्त दुर्वासा, ऋभु, निदाध को भी त्रियातीत परमहंस बनाया है ×। इस प्रकार उपनिपदों के श्रनुमार दिगम्बर साधुश्रों वा होना सिज है।

किन्तु यह वात नहीं है कि मात्र वयनिपदीं में ही दिगम्यरत्व का विधान हो, बिक्क वेदींमें भी साधु की नसता का साधारण सा उल्लेख भिलता है। देखिये 'यज्जर्वद' अ० १८ मंत्र १४ में है कि:—

"श्रातिथ्यरुपं मासरम् महावीरम्य नग्नहुः। हृपमुपसदामेनख्रिस्रो रात्री सुरासुना॥"

श्रर्थ—(ग्रातिष्यरूपं) श्रितिथ के भाव (मामरं) महीनों नक रहने वाले (महावीरम्य) पराक्रमशील व्यक्ति के (नग्नहुरं) नग्नरूप की उपामना करों जिससे (यनन) ये (तिन्न्रों) नीनों (ग्राचीः) मिथ्या शान, दर्णन श्रीर चारित्ररूपी (सुर) मय (श्रमुना) नष्ट होती है।

इस मन्त्र का देवता श्रातिथि है। इसलिये यह मन्त्र श्रीतिथियों के सम्बन्ध में ही लग सकता है, क्योंकि चैदिक देवता का मनलब चाच्य है: जैसाकि निकातकार का भाव है—

<sup>×</sup> IHO III, PYE-PEO

क मान्य नेवा है कि इस ४.२ द्वारा वेश्तारने नेन सीधैहर मताबीर के फारर्ज की घटना किया है। इसने भर्मा के खारणे को इस तरह प्रक्रम काने के शरोग मिलने हैं। --]]]।) III 472-165

"याते नोच्यते सा देवता: ।" इसके अतिरिक्त 'अधवंवेद' के पन्द्रहवें अध्याय में जिन बात्य और महाबात्य का उरलेख है, उनमें महाबात्य दिगम्बर साधुका अनुक्षप है। किन्तु यह बात्य एक वेदवाह्यसंप्रदाय था, जो बहुत कुछ निर्यं न्थ-संप्रदाय से मिलता-जुलता था। विक यूं कहना चाहिये कि वह जैन-मुनि और जैन तोर्थं इर ही का द्योतक है शि इस अवस्था में यह मान्यता और भी पृष्ट होती है कि जैनतोर्थं कर ब्राह्म यो देव द्वारा दिगम्बरत्व का प्रतिपादन सर्वप्रथम हुआ था और जब उसका प्रावह्य बढ गया और लोगों को समक्ष पड़ गया कि परमोच्चपद पाने के लिए दिगम्बरत्व आवश्यक है नो उन्होंने उसे अपने शास्त्रों में भी स्थान दे दिया। यही कारण है कि वेद में भो इसका उरलेख सामान्य क्रपमें मिल जाता है।

अब हिन्दू पुराणादि मंथों में जो दिगम्बर साधुओं का वर्णन मिलता है, वह भी देख लेना उचित है। श्री भागवत पुराण में ऋषभ अवतार के सम्बन्ध में कहा है:—

"विर्धि तिस्मिन्तेव विष्णु भगवान् प्रमिषिभिः प्रसाद्-तो नाभेः प्रियचिकीर्षया तद्वरोधायने मरुदेव्यां धर्मान् दर्श-यतु कामो वातरशनानां श्रमणानां ऋषोणामूर्धा मन्धिना शुक्लया तनु वावततार।"

अर्थ-"हे राजन् ! परीचित वा यह में परम ऋषियों करके प्रसन्त हो नाभिके प्रिय करने की इच्छा से वाके अन्ता-

<sup>\*</sup> देखों भपा० प्रस्तावना ए० ३२-४६।

पूर में मरुदेवी में धर्म दिखायवे की कामना करके दिगम्बर रहिवेवारे तपस्वी ज्ञानी नैष्टिक ब्रह्मचारी ऊर्ध्व रेता ऋषियीं को उपदेश देने को शुक्लवर्ण की देह धार श्री ऋपमदेव नाम का (तिष्णु ने) अवनार निया !" †

"तिइ पुराग्।" (श्र० ४७ पृ० ६=) में भी नग्न साधुका उरलेख है‡:---

"सर्वातमनातम निस्थाप्य परमातमा नमीववरं। नग्नोजदो निगहारो चीरीध्वांत गतोहिस ॥२२॥" "स्कंघपुराण्-प्रभासखंड" में ( श्र**० १**६ पृ० २२१ ) शिवको दिगम्बर लिखा है + :--

> "वामनोपि ततश्चके तत्र तीर्थावगाहनम्। याद्यपुरः शिवोहिएः सूर्यविम्वे दिगम्बरः ॥६४॥" श्री भर्त इरि जी 'वैराग्यशतक' में कहते हैं × :--'पकाकी निःस्पृदः शान्त पाणिपात्रो दिगम्बरः। कदाशम्भो भविष्यामि कर्मनिर्मूलनद्मम ॥५=॥'

श्रर्थं—"हे शम्मो ! मै श्रकेला, इच्छा रहित, शान्त, पाणिपात्र श्रीर दिगम्बर होकर कर्मों का नाश कब कर सकूंगा।" वह और भी कहते हैं - :--

> त्रशीमहि वयं भिचामाशावासो वसीमहि । श्यीमहि महीपृष्ठे कुर्वीमहि किमीश्वरैः ॥६०॥

<sup>🕆</sup> वेज़ै॰ पु॰ ३ )

<sup>ीं,</sup> बेजैं०, प्र० ह।

<sup>+</sup> वेजै॰, पृ०३४।

<sup>×</sup> वेजैट, ए० ४६। — वेजैट, ए० ४७।

अर्थ-"अब हम भिन्ना हो करके भोंजन करेंगे, दिशाँ ही के वस्त्र धारण करेंगे अर्थात् नग्न रहेंगे और भूमि पर हीं श्यन करेंगे। फिर भला धनवानों से हमें क्या मतलब ?"

सातवीं शताब्दों में जब बीनी यात्री हुएनसाँग बना-रस पहुँचा तो उसने वहां हिन्दुश्रों के बहुतसे नक्ने साधु देखे। वह लिखता है कि "महेश्वर भक्त साधु बालों को बांध कर जटा बनाते हैं तथा वस्त्र परित्याग करके दिगंबर रहते हैं और शरीर में भरम का लेप करते हैं। ये बड़े तपस्वी हैं कि।" इन्हीं को परमहंस परिवाजक कदना ठीक है। किन्तु हुएनसांग से वहुत पहिले ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दि में जब सिकन्द्र महान ने भारत पर आक्रमण किया था, तब भी नंगे हिन्दू साधु यहाँ मौजूद थे।

अरस्तू का भतीजा स्थिडो किल्लस्थेनस ( Pseudo Kallisthenes) सिक्न्द्र महान्के साथ यहां आयाथा और वह बताता है कि "ब्राह्मणों का श्रमणों की तरह कोई संघ नहीं। "" उनके साधु प्रकृति की अवस्था में (State of nature )-नग्न नदी किनारे रहते हैं श्रीर नंगे ही घूमते हैं ( Go about naked ) उनके पास न चौपाहे हैं, न इल हैं. न लोहा-लङ्गड है, न घर है, न श्राग है, न रोटी है, न सुरा है-गुर्ज़ यह कि उन के पास अम और आनन्द का कोई सामान नहीं है। इन साधुओं की स्त्रियां गङ्गा की दूसरी ओर

<sup>\*</sup> हुमां0, पृध ३२०

रहैती हैं; जिनके पास जुलाई और श्रगस्तमें वे जाते हैं। वेन जंगल में रहकर वे बनफल खाते हैं। "

सन् म्पर में अरब देश से सुलेमान सौदागर भारत आया था। उसने यहां एक ऐसे नंगे हिन्दू योगी को देखा था जो सोलह वर्ष तक एक आसन ने स्थित था ‡।

बादशाह श्रीरङ्गज़ेब के ज़माने में फ्रांस से श्राये हुये डॉ॰ बर्नियर ने भी हिन्दुश्रों के परमहंस (नंगे) सन्यासियोंको देखा था। बहु इन्हें 'जोगी' कहता है और इनके विषय में लिखता है + :—

"I allude particularly to the people called 'Jaugis', a name which signifies 'united to God' Numbers are seen, day and night, seated or lying on ashes, entirely naked, frequently under the large trees near talabs or tanks of water, or in the galleries round the Dewas or idol temples. Some have hair hanging down to the calf of the leg, twisted and entangled into knots, like the coat of our shaggy dogs. I have seen several who hold one & some who hold both arms, perpetually lifted up above the head; the nails of

<sup>†</sup> AI, P. 181

<sup>#</sup> Elliot, I, P-4

<sup>+</sup> Bernier, P. 316

their hands being twisted, and longer than half my little finger, with which I measured them. Their arms are as small & thin as the arms of persons who die in a decline, because in so for ced & unnatural a position they receive not sufficient nourishment; nor can thev be lowered so as to supply the mouth with food, the muscles having become contracted and the articulations dry & stiff. Novices wait upon these fanaties & pay them the utmost respect, as persons endowed with extraordinary sanctity. No Fury in the infernal regions can be conceived more horrible than the Jaugise with their naked and black skin, long hair, spindle arms, long twisted nails and fixed in the posture which I have mentioned."

भाव यही है कि बहुत से ऐसे जोगी थे जो तालाब श्रथवा मंदिरों में नंगे रात-दिन रहते थे। उनके बाल लम्बे २ थे। उनमें से कोई श्रपनी बाहें उपर को उठाये रहते थे। नास्त्रन उनके मुड़कर दूभर हो गये थे जो मेरी छोटी श्रंगुली के श्राधे बराबर थे। सुलकर वे लकड़ी हो गये थे। उन्हें खिलाना भी मुश्किल था; क्योंकि उनकी नसें तन गई थीं। भक्त जन इन नागों की सेवा करते हैं और इनकी बड़ी विनय करते हैं। वे इन जोगियों से पिवत्र किसी दूसरे को समभने नहीं और इनके कोध से भो बेढब डरते हैं। इन जोगियों की नंगी और काली चमड़ी हैं, लम्बे बाल हैं, सूखी बाहें हैं, लम्बे मुड़े हुए नाखून हैं और वे एक जगह पर ही उस आसन में जमे रहते हैं जिसका मैने उल्लेख किया है। यह हठयोग की पराकाष्टा है। परमहंस होकर वह यह न करते तो करते भी क्या ?

सन् १६२३ई०में पिटर डेल्ला वॉल्ला नामक एक यात्री श्राया था। उसने श्रहमदाबाद में सावरमती नदी के किनारे श्रीर शिवालों में श्रनेक नागा साधु देखे थे, जिन की लोग बड़ी विनय करते थे &!

श्राज भी प्रयाग में कुम्भ के मेले के श्रवसर पर हज़ारों नागा सन्यासी वहाँ देखने को मिलते हैं—वे कृतार बॉध कर शरह-श्राम नगे निकलते हैं।

इस प्रकार हिन्दू शास्त्रों और यात्रियों की सान्तियों से हिन्दू धर्म में दिगम्बरत्व का महत्व स्पष्ट हो जाता है। दिग-म्वर साधु हिन्दु श्रों के लिये भी पूज्य-पुरुष हैं।

<sup>\*</sup> पुरातत्व, वर्षे २ श्रङ्क ४ प्र० ४४०

#### [ ५]

## इस्लाम श्रीर दिगम्बरत्व ।

"I am no apostle of new doctrines", said Muhammad, "neither know I what will be done with me or you" —Koran XLVI.

किन्हीं नये सिद्धान्तोंका उपदेशक नहीं हूँ और मुकें यह नहीं मालूम कि मेरे या तुम्हारे साथ क्या होगा?"। सत्य का उपासक और कह ही क्या सकता है ? उसे तो सत्य को गुमराह भाइयों तक पहुँचाना है और उससे जैसे बनता है वैसे इस कार्य को करना पड़ता है। मुहम्मद सा० को अरब के असभ्यसे लोगों में सत्य का प्रकाश कैलाना था। वह लोग ऐसे पात्र न थे कि एक्दम उन्चे दर्जे का सिद्धान्त उन को सिखाया जाता। उस पर भी हज़रत मुहम्मद ने उनको स्पष्ट शिका दी कि—

"The love of the world is the root of all evil";

"The world is as a prison and as a famine to Muslims; and when they leave it you may say they leave famine and a prison."—(Sayings of Mohammad)\*.

<sup>\*</sup> KK., P. 738.

श्रशीत्—"ससार का प्रेम ही सारे पाप की जड़ है। संसार मुसलमानके लिए एक कैदलाना श्रोर कहन के समान है श्रीर जब वे इसको छोड़ देते हैं नब तुम कह सकते हो कि उन्होंने कहत श्रीर कैट लाने को छोड़ दिया।" त्याग श्रीर वैराग्य का इससे बिह्ने या उपदेश श्रीर हो भी क्या सकता है? हज़रत मुहम्मट ने स्वयं उनके श्रनुसार श्रपना जीवन बनाने का यथासमब प्रयत्न किया था। उस पर भी उनके कम से कम बस्त्रों का परिधान श्रीर हाथ की श्रमुठी उनकी नमाज़में वाधक हुई थोछ। किन्तु यह उनके लिये इस्लाम के उस जन्म कालमें संगव नहीं था कि बह खुद नग्न होकर त्याग श्रीर वैराग्य—तर्के दुनियां—का श्रेष्टनम उदाहरण उपस्थित करते! यह कार्य उनके वाद हुये इस्लामके सूफ़ो तत्ववेताश्रों के भाग में श्राया। उन्होंने 'तर्क' श्रथवा त्यागधर्म का उपदेश स्पष्ट शब्दों में यूं दिया:—

"To abandon the world, its comforts and diess,—all things now and to come,—conformably with the Hadees of the Prophet";†

धर्थात्—"दुनियां का सम्वन्ध त्याग देना—तर्क कर देना—उसकी आशाइशों और पोशाक—सवही चीज़ीको अव की और आगे की—पैगम्बर सा० कीहदीस के मुताबिक ।"

<sup>&#</sup>x27; Religious Attitude & Life in Islam, P 298 & KK 739

<sup>†</sup> The Dervishes-KK P 738

इस उपदेश के अनुसार इस्लाम में त्याग और वैराग्य को विशेष स्थान मिला। उसमें ऐसे दरवेश हुये जो दिगम्ब-रत्व के हिमायती थे और तुर्किस्तान में 'श्रब्दल' (Abdals) नामक दरवेश माद्रजात नंगे रहकर अपनी साधना में लीन रहते बताये गये है ×। इस्लाम के महान सूफ़ी तत्ववेता और सुप्रसिद्ध 'मस्नवी' नामक प्रनथके रचयिता श्री जलालुदीन कमी दिगम्बरत्व का खुला उपदेश निम्न प्रकार देते हैं:—

- १—"गुप्त मस्त पे महतव बगुजार रव—श्रज बिश-हना के तवां बुरदन गरव।" (जिल्द २ सफ़ा २६२)
- २—"जामा पोशां रा नज़र परगाज़ रास्त—जामै श्रिग्यां रा तज्ञह्मी ज़ेवर श्रस्त।"
  - —( जिल्द २ सफ़ा ३८२)
- ३—"याज श्रारियानान बयकस् वाज़ रव—या चूं ईशां फारिग व वेजामा शव!"
- ४— "वरनमी तानी कि कुल श्ररियां शवी—जामा कम कुन ता रह श्रोसत रवी !!"

-( जिल्द २ सफा ३=३)#

x "The higher saints of Islam, called 'Abdals' generally went about perfectly naked, as described by Miss Lucy M Gainet in her excellent account of the lives of Muslim Dervishes entitled "Mysticism & Magic in Turkey '--NJ, P 10

अ जिल्द और पृष्ट के नम्बर "मस्नवी" के वह आनुवाद "इल्हामें मनजूम" ( क्रिक्ट हैं।) के हैं।

इन का उद्दें में श्रानुवाद 'इल्हामे मन्जूम' नामक पुस्तक में इस प्रकार दिया हुआ है —

- १—मस्त वोला, महतक, कर काम जा—होगा क्या नक्षे से तू श्रहदे वर श्रा!
- २—है नजर घोबी पै जामै-पोश की—है तजल्ली ज़ेवर अरियां तनी !!
- ३—या बिरहनों सं हो यकस् वाक़ई—या हो उन की तरह वेजामें अखी!
- ४—मुतत्तकृन अरियां जो हो सकता नहीं कपड़े कम यह है कि श्रोसत के क्री!!

भाव स्पष्ट है। कोई तार्किक मस्त नहें द्रचेश से श्रा ढलाभा। उसने सीधे से कह दिया कि जा श्रपना काम कर— तूनके के सामने टिक नहीं सकता। वस्त्र धारी को हमेशा धोबी की फिकर लगी रहती है; किन्तु नंगे तन की शोभा दैवी प्रकाश है। वस, या तो तूनके द्रवेशों से कोई सगेकार न रख श्रथवा उन की तरह श्राज़ाद श्रीर नङ्गा हो जा! श्रीर श्रगर तूपक दम सारे कपड़े नहीं उतार सकता तो कम से कम कपड़े पहन श्रीर मध्यमार्ग को श्रहण कर! क्या श्रच्छा उपदेश है। एक दिगम्बर जैन साधु भी तो यही उपदेश देता है! इस से दिगम्बरत्व का इस्लाम से सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है!

श्रौर इस्लाम के इस उपदेश के श्रनुरूप सैकड़ों मुसल-

मान फ़कीरों ने दिगम्बर वेषको गतकालमें घारण किया था। उनमें श्रवुलकासिम गिलानी क्ष श्रीर सरमद शहीद उरलेख-नीय हैं।

सरमद बादशाहश्रीरद्गज़ेव के समय में दिल्ली में हो गुज़रा है श्रौर उस के इज़ारां नक्ने शिव्य भारत भर में विखरे पड़े थे। वह मुल में कड़ाहान (अरमेनिया) का रहने वाला एक ईसाई व्यापारी था। विज्ञान श्रीर विद्याका भी वह विद्वान् था। श्ररवी श्रच्छो खासी जानता था। व्यापार के निमित्त भारत में श्राया था। उद्दा (सिंध) में एक हिन्दू लड़के के इश्क में पड़ कर मजनूँ वन गयार । उपगन्त इस्लाम के स्फी दर-वेशों की संगति में पड़ कर मुसलमान हो गया। मस्त नक्का वह शहरों और गलियों में फिरता था। श्रध्यात्मवाद का प्रचा-रक था। घूमता-घामता वह हिल्ली जा उटा। शाहजहां का वह अन्त समय था । दारा शिकोह, शाहजहां वादशाह का वडा लडका, उस का भक्त होगया। सरमद् आनन्द से अपने मत का प्रचार दिस्लो में करता रहा। उस समय फ्रान्स से श्राये हुए डॉ॰ वरनियर ने खुद श्रपनी श्रांखों से उसे नंगा दिल्ली की गलियों में घूमते देखा था !। किन्तु जव शाहजहां श्रीर दारा को मार कर श्रीरंगज़ेव वादशाह हुआ तो सरमद

<sup>\*</sup> KK, P. 739 and NJ, PP 8--9.

<sup>†</sup> JG, XX PP 158--159.

<sup>\$\</sup>prescript{\text{Bernier remarks}}\$ "I was for a long time disgusted with a celebrated Palnie named Saimet, who

की आजादी में भी अडंगा पट गया। एक मुल्ला ने उस की नम्नता के अपराध में उसे फांसी पर चढ़ाने की सलाइ और द्वजें व को दी, किन्तु और द्वजें व नग्नता को इस दगड़ की वस्तु न समभा × और सम्मद से कपड़े पहनने की दर ख़्वास्त की। इस के उत्तर में सम्मद ने कहा —

"ऑकस कि तुरा कुलाह सुल्तानी दाद, मारा हम श्रो अस्त्राव परेशानी दाद; पाशानीद लवास हरकरा ऐवे दीद, वे ऐवा रा लवास श्रर्यानी दाद !"

यानी "जिस ने तुम को वादशाही ताज विया, उसी ने हम को परेशानी का सामान दिया। जिस किसी मैं कोई ऐव पाया, उस को लिवास पहनाया और जिन मैं ऐव न पाये उन को नद्गेपन का लिवास दिया।"

वादशाह इस रुवाई को सुनकर खुप हो गया, लेकिन सरमट उसके क्रोध से बचन पाया। अब के सरमट फिर अपराधी बनाकर लाया गया। अपराध सिर्फ़ यह था कि वह 'कलमा' आधा पढ़ता है जिस के माने होते हैं कि 'कोई खुटा नहीं है।' इस अपराध का दगह उसे फांसी मिली और

paraded the streets of Delhi as naked as when he came into the world etc."—(Berniels Travels in the Mogul Empire, P 317)

<sup>×</sup> Imperor told the Ulema that "Mere nudity cannot be a reason of execution ---JG XXP 158

वह वेदान्तकी बातें करता हुआ शहीद होगया ! उसको फाँसी दियेजानेमें एक कारण यह भी था कि वह दाराका दोस्त था । १

सरमद की तरह न जाने कितने नक्के मुसलमान द्रवेश हो गुजरे हैं! बादशाह ने उसे मात्र नंगे रहने के कारण सजा न दी, यह इस बात का द्योतक है कि वह नग्नता को बुरी चीज़ नहीं समसता था। और सचमुच उस समय भारत में हज़ारों नंगे फ़क़ीर थे। ये द्रवेश अपने नंगे तन में भारी २ जंज़ोरें लपेट कर बड़े लम्बे २ तीर्थाटन किया करते थे।‡

सारांशतः इस्लाम मज़हब में दिगम्बरत्व साधु पदका चिन्ह रहा है और उसको अमली शक्क भी हज़रों मुसलमानों ने दी है ! और चूं कि हज़रत मुहम्मद किसी नये सिद्धान्त के प्रचार का दावा नहीं करते, इसिलए कहना होगा कि ऋषभाचल से प्रगट हुई दिगम्बरत्व-गङ्गा की एक धारा को इस्लाम के स्फी दरवेशों ने भी अपना लिया था।

<sup>†</sup> JG, Vol XX, P 159 "There is no God" said Saimad omitting "but, Allah and Muhammad is His apostle"

<sup>‡ &</sup>quot;Among the vast number and endless variety of Fahnes on Derviches ....some carried a club like to Hercules, others had a dry & rough tiger-skin thrown over their shoulders ..... Several of these Fakines take long pilgrimages, not only naked, but laden with heavy iron chains, such as are put about the legs of elephants "—Bernier P 317

#### [ ६ ]

# ईसाई मज़हब और दिगम्बर साधु !

"And he stripped his clothes also, and prophesied before Samuel in like manner, and lay down naked all that day and all that night. Wherefore they said, is Saul also among the Prophets?"

—(Samuel XIX. -24)

"At the same time spake the Lord, by Isaiah the son of Amoz, saying, 'Go and loose the sack-cloth from off thy loins, and put off thy shoe from thy foot. And he did so, walking naked and bare foot."

-( Isaiah XX, 2)

साई मज़हब में भी दिगम्बरत्व का महत्व भुलाया नहीं गया है, बिल्क बड़े मार्के के शब्दों में उसका वहां प्रतिपादन हुआ मिलना है। इसका एक कारण है। जिस महानुभाव द्वारा ईसाई धर्म का प्रतिपादन हुआ था वह जैन अपणों के निकट शिक्षा पा चुका था है। उसने जैनधर्म की शिक्षा को ही अलकुत-भाषा में पाश्चात्य-देशों में प्रचलित कर दिया। इस अवस्था में ईसाई मज़हब दिगम्बरत्व के

<sup>ं</sup> गं विको०, भा० ३ प्रष्ट १२८

सिद्धान्त से ख़ाली नहीं रह सक्ता। और सचमुच बाहबिल में स्पष्ट कहा गया है कि —

"श्रीर उसने अपने वस्त्र उतार हाले श्रीर सैमुबल के समक्त ऐसी ही घोषणा की श्रीर उस सारे दिन तथा सारी रात वह नंगा रहा। इसपर उन्होंने कहा, 'क्या साल भी पैगुम्बरों में से है ?' "—(सैमुयल १६। २४)

"उसी समय प्रभू ने श्रमोज़ के पुत्र ईसाइया से कहा, जा और अपने वस्त्र उतार डाल और अपने पैरों से जूते निकास डाल। और उसने यही किया, नंगा और नंगे पैरों वह विचरने लगा।"—(ईसाय्या २०।२)

इन उद्धरणों से यह सिद्ध है कि बाइबिल भी मुमुचु को दिगम्बर मुनि हो जाने का उपदेश देती है। और कितने ही ईसाई साधु दिगम्बर वेष में रह भी खुके है। ईसाइयों के इन नंगे साधुआं में एक सेन्टमेरी (St. Mary of Egypt.) नामक साध्वी भी थी। यह मिश्रदेशकी सुन्दर स्त्री थी; किन्तु इसने भी कपड़े छोड़कर नग्न-वेष में ही सर्वत्र विद्वार किया था। ‡

यहृदी (Jews) लोगों की प्रसिद्ध पुस्तक "The Ascension of Isaiah" (p. 32) में लिखा है —

"(Those) who believe in the ascension into heaven withdrew and settled on the mountain...

The History of European Morals, ch 4 & NJ., P. 6

. ... "hey were all prophets (Saints) and they had nothing with them and were naked. ";†

श्रर्थात्—वह जो मुक्ति की प्राप्ति में श्रद्धा रखते थे एकान्त में पर्वत पर जा जमे……चे सब सन्त थे श्रीर उनके पास कुछ नहीं था श्रीर वे नंगे थे।

श्रपॉसल पोटर ने नंगे रहने की श्रावश्यका श्रीर विशेषता को निम्न शब्दों में बड़े श्रब्छे ढंग पर "Clemen tine Homilies" में दर्शा दिया है:—

श्रधीत्—क्यों कि हम जिन्होंने भविष्य की चोड़ों को चुन लिया है, यहां तक कि हम उनसे ड़्य़ादा सामान रखते हैं, चाहे वे किर कपड़े लुचे हों या दूसरी कोई चीज़, पाप को रक्खे हुये हैं; क्यों कि हमें कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहिये। हम सब के लिये परिग्रह पाप है।

<sup>†</sup> NJ, P 6

<sup>\*</sup> Ante Nicene Christian Library, XVII. 240 & NJ., P. 7

जैसे भी हो दैसे इन का त्याग करना पापों को हटाना है!

दिगम्बरत्व की आवश्यका पाप से मुक्ति पाने के लिये आवश्यक ही है। ईसाई अंथकार ने इसके महत्व को खूब दशी दिया है। यही वजह है कि ईसाई मज़हब के मानने वाले भी सैकड़ों दिगम्बर साधु हो गुज़रे है!

#### [७]

## दिगम्बर जैन मुनि!



"जधजादरूवजादं उप्पाहिद केसमसुगं सुद्धं। रिहदं हिंसादीदो श्रप्पिकममं इवदि लिगं ॥५॥ मुच्छारंभविजुत्तं जुत्तं उवजोग जोग सुद्धोहिं। लिगं सा परावेक्लं श्रपुराज्भव कारसं जो पहं॥६॥"

--- प्रवचन सार !

है कि उनका लिंग अथवा वेश यथाजातकप नग्नहें— सिर और दाढ़ी के केश उन्हें नहीं रखने होते—वे इन स्थानों के बालों को हाथ से उखाड़ कर फेंक देते हैं—यह उनकी केश-लुञ्जन किया है। इसके अतिरिक्त दिगम्बर जैन मुनि का वेष शुद्ध, हिंसादि रहित, श्रंगार रहित, ममता-आरम्म रहित, उपयोग और योग की शुद्धि सहित, पर द्वय की अपेत्ना

रहित, मोच का कारण होता है। सारांश कप में दिगम्बर जैन मुनि का वेष यह है, किन्तु यह इतना दुर्दर और गहन है कि संसार प्रपंच में फंसे हुए मनुष्य के लिये यह संभव नहीं है कि वह एक दम इस वेश को धारण कर ले! तो किर क्या यह वेश अञ्चवहार्य है ! जैनशास्त्र कहते हैं, 'कदापि नहीं !' और यह है भी ठीक क्योंकि उनमें दिगम्बरत्व को धारण करने के लिये मनुष्य का पहले से ही एक वैज्ञानिक ढंग पर तैयार करके योग्य बना लिया जाता है और दिगम्बर पद में भी उसे अपने मृल उद्देश्य की सिद्धि के लिये एक वैश्वानिक ढंग पर ही जीवन व्यतीत करना हाता है। जैनेतर शास्त्रों में यद्यपि दिगम्बर वेश का प्रतिपादन हुना मिलता है, किन्तु उनमें जैनधर्म जैसे वैद्यानिक नियम-प्रवाह की कमी है। और यही कारण है कि परमहंस वानवस्थ भी उनमें सपत्नीक मिल जाते हैं। † जैनधर्म के दिगम्बर साधुर्झों के निये ऐसी बातें विल्क्जन असमव हैं!

श्रुच्छा तो, दिगम्बर वेष धारण करने क पहले जैनधर्म मुमुच्च के लिए किन नियमों का पालन करना श्रावश्यक बतलाता है ? जैन शास्त्रों में सचमुच इस बात का पूरा ध्यान रक्खा गया है कि एक गृहस्थ एक दम छुलांग मार कर दिगम्बरत्व के उन्नत शैल पर नहीं पहुँच सका। उसको वहां तक पहुंचने के लिये कृदम-ब कृदम श्रागे बढ़ना होगा। इसी

<sup>†</sup> यूनानी लेखकों ने उनका उल्लेख किया है। देखो । AI p 181

क्रम के अनुस्य जैनशास्त्रों में एक गृहस्थ के लिये ग्यारह दर्जे नियत किये हैं। पहले दर्जे में पहुँचने पर कहीं गृहस्थ एक श्रावक कहलाने के योग्य होता है । यह दर्जे गृहस्थ की श्रातमोन्नति के सुचक हैं और इनमें पहले दर्जे से दूसरे में श्रात्मोन्नति की विशेषता रहतो है। इनका विशद वर्णन जैन श्रंथों में जैसे 'रत्नकरगडकश्रावकाचार' में खूब मिलता है। यहां इतना बता देना ही काफ़ी है कि इन दर्जों से गुज़र जाने पर ही एक आवक दिगम्बर मुनि होने के योग्य होता है। दिगम्बर मुनि होने के लिये यह उसकी 'ट्रेनिक्न' है और सचमुच प्रोषधोपवासव्रत प्रतिमा से उसे नंगे रहने का श्रभ्यास करना प्रारंभ कर देना होता है। मात्र पर्व-श्रप्टमी श्रीर चतुर्दशी-के दिनों में वह श्रनारंभी हो-धर बाहर का काम-काज छोड़कर-वत-उपवास करता तथा दिगम्बर होकर ध्यान में लीन होता है 🖫 ग्यारहवीं प्रतिमा में पहुंच कर वह मात्र लंगोटी का परिग्रह अपने पास रहने देता है और गृह-त्यागी वह इसके पहले हो जाता है। ग्यारहवीं प्रतिमा का धारी वह 'ऐलक या जुल्लक' आदरपूर्वक विधिसहित यदि प्रासुक भोजन गृहस्थ के यहां मिलता है तो गृहण कर लेता है। भोजनपात्र का रखना भी उसकी ख़ुशी पर अवलम्बित है ! बस, यह आवकपद की चरम-सीमा है । 'मुग्दकोपनिषद्'

<sup>्</sup>री भमवु॰ पृ॰ २०४ तथा नौदों के 'श्रङ्गुत्तर निकाय' में भी इसका वल्तेस है।

के 'मुगडक श्रावक' इसके समतुल्य होते हैं; किन्तु वहां वह साधु का श्रेष्ठ रूप है \*। इसके विपरीत जैनधर्म में डसके श्रागे मुनिपद श्रोर है। मुनिपद में पहुंचने के लिये ऐलक-श्रावक को लाज़मी तौर पर दिगम्बर-वेष धारण करना होता है श्रोर मुनिधर्म का पालन करने के लिये मूल श्रोर उत्तर गुणों का पालन करना होता है। मुनियों के मूल गुण जैन शास्त्रों में इस प्रकार बताए गए हैं:—

'पंचय महन्त्रमाहं समिदोश्रो पच जिल्वरोहिट्टा। पंचेविदियरोहा छुप्पि य श्रावासया लोचा ॥२॥ श्रच्चेल कमरहाल खिदिसयलमद्त घरसलं चेव। ठिदिभोयलेयभत्तं मृल गुला श्रद्धवीसा हु ॥३॥ मृलाचार॥

श्रथीत्—''पांच महात्रत (श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं श्रौर श्रपिरश्रह), जिनवर कर उपदेशी हुई पांच समितियां (ईयांसमिति, भाषासमिति, एषणा समिति, श्रादानित्तेपण समिति, मृत्रविष्ठादिक का श्रुद्ध भूमिमें त्रेपण श्रथीत् प्रतिष्ठापनासमिति), पांच इन्द्रियों का निरोध (चन्नु, कान, नाक, जीम, स्पर्शन—इन पांच इन्द्रियों के विषयों का निरोध करना), छह श्रावश्यक (सामायिक, चतु-विंशतिस्तव, बंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग), लोच, श्राचेलक्य, श्रस्नान, पृथिवोशयन, श्रदंतघर्षण, स्थितिभोजन, एक भक्त—ये जैन साधुश्रों के श्रद्वाइस मृत्त गुण हैं।"

भ वीर वर्ष = पृ० २४१-२४४

संत्रेप में दिगम्बर मुनि के इन श्रहाइम मूलगुणों का विवेचनात्मक वर्णन यह है:—

- (१) अहिंसा महाव्रत-पूर्णतः मन-वचन-काय पूर्वक श्रिहसाधमें का पालन करनाः
- (२) सत्य महात्रत-पूर्णतः सत्य धर्म का पालन करना;
- (३) अस्तेय महात्रत--- " अस्तेय " "
- (४) ब्रह्मचर्य महाव्रत--- " ब्रह्मचर्य " "
- (५) श्रपरिग्रह महात्रन---, अपरिग्रह , ,
- (६) ईर्था समिति—प्रयोजनवश निर्जीव मार्ग से चार द्याथ जुमीन देखकर चलनाः
- (७) भाषा सिमिति—पैश्रत्य, व्यर्थ हास्य, कठोर वचन, परिनदा, स्वप्रशंसा, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज- कथा, चोर कथा इत्यादि वार्ता छोड़कर मात्र स्वपर- कल्याणुक वचन बोलना,
- (二) एष्णासिमिति—उद्गमिद छ्यालीस दोषों से रिहत, इतकारित नौ विकल्पों से रिहन, भोजन में रागडेष रिहत—समभाव से—विना निमंत्रण स्वीकार करे, भिक्ता वेला पर दातार द्वारा पड़गाहने पर इत्यादि रूपभोजन करना;
- (१) भ्रादाननिक्षेपण समिति—ज्ञानोपकरणादि—पुस्त-कादि का—यत्नपूर्वक देख भात कर उठाना-धरना;
- (१०) प्रतिष्ठापना समिति—एकान्त, इरित व जसकाय

- रिहत, गुप्त. दूर, बिल रिहत, चौड़े, लोकनिन्दा व विरोध-रिहत स्थान में मल-मूत्र त्रेपण करना;
- (११) चत्तुर्निरोध व्रत—सुन्दर व श्रसुन्दर दर्शनीय वस्तुश्रों में राग हेषादि तथा श्रासक्ति का त्यागः
- (१२) कर्गोन्द्रिय निरोध व्रत—सात स्वर कप कीव शब्द (गान) और बीणा श्रादिसे उत्पन्न श्रजीवशब्द रागादि के निमित्त कारण हैं; श्रतः इनका न सुनना,
- (१३) घ्राणेन्द्रिय निरोध व्रत—सुगन्धि और दुर्गन्धि में राग-द्वेष नहीं करना,
- (१४) रसनेन्द्रिय निरोध व्रत—जिह्वालम्पटता के त्याग सहित और आकांचा रहित परिणाम पूर्वक दातार के यहाँ मिले भोजन को प्रहण करना;
- (१५) स्पर्शनेन्द्रिय निरोध व्रत—कठोर, नरम श्रादि आठ प्रकार का दुःख अथवा सुका रूप जो स्पर्श उस में द्वर्ष विषाद न रखना,
- (१६) सामायिक—जीवन-मरण, संयोग-वियोग, मित्र-श्राञ्ज, सुज-दुज, भूज-प्यास आदि बाधाओं में राग हुं प रहित समभाव रक्षना;
- (१७) चतुर्विश्रति—स्तव—ऋषभादि चौवीस तीर्थद्वरों की मन-वचन-काय की शुद्धता-पूर्वक स्तुति करना;
- (१८) बन्दना—अरहंतदेव, निर्श्रन्थ गुरू और जिन शास्त्रको

मन-वचन-काय की शुद्धि सहित विना मस्तक नमाये नमस्कार करना;

- (१६) प्रतिक्रम्मा—द्रव्य-त्रेत्र-काल-भाव रूप किये गये दोष को शोधना और अपने आप प्रगट करना;
- (२०) प्रत्याख्यान—नाम, स्थापना, द्रव्य, त्तेत्र, काल, भाव —इन छहों में शुभ मन, वचन, काय से श्रागामी काल के लिए श्रयोग्य का त्याग करना;
- (२१) कायोत्सर्ग—निश्चित किया रूप एक नियत काल के लिये जिन गुणों की भावना सहित देह में ममत्व को छोड़ कर स्थित होना;
- (२२) केशलौंच—दो, तीन या चार महीने बाद प्रतिक्रमण व उपवास सदित दिनमें अपने हाथसे मस्तक, दाढी, मूंछ के बालों का उखाड़ना;
- (२३) अचेलक—वस्त्र, चर्म, टाट, तृष आदि से शरीर को नहीं ढंकना, और आभूषणों से भूषित न होना;
- (२४) श्रस्तान-स्नान-उदरन-श्रञ्जन-लेपन श्रादि का त्यागः
- (२५) क्षितिश्यन—जीव बाधा रहित गुप्त प्रदेश में दगडे अथवा धनुष के समान एक करवट से सोना,
- (२६) श्रदन्तघावन—श्रद्धतो, नख, दांतौन, तृण श्रादि से दन्त मल को शुद्ध नहीं करना;
- (२७) स्थितिभोजन—अपने हार्थों को भोजन पात्र बना कर भीत आदि के आश्रय रहित चार अङ्गुल के अन्तर से

समपाद खड़े रहकर तीन भूमियों को शुद्धतासे ब्राहार ब्रह्ण करना, ब्रौर

(२८) एक भक्त—सूर्य के उदय और अस्तकाल की तोन घड़ी समय छोडकर एक बार मोजन करना।

इस प्रकार एक मुमुत्तु दिगम्बर मुनि के श्रेष्टपद को तय ही प्राप्त कर सकता है जब वह उपरोक्त अट्ठाईस मूल गुणों का पालन करने लगे। इनके अतिरिक्त जैन मुनिके लिये श्रीर भी उत्तर गुर्गो का पालन करना श्रावश्यक है; किन्तु ये श्रद्वाइस मूल गुण ही ऐसे व्यवस्थित नियम है कि मुमुस् को निर्विकारी और योगी बना दें! और यही कारण है कि आज नक दिगम्बर जैन सुनि अपने पुरातन वेष में देखने को नसीव हो रहे हैं। यदि यह वैक्षानिक नियम प्रवाह जैनधर्म में नहोता तो अन्य मतान्तरी के नग्न साधुत्रों के सदश ब्राज दिगम्बर जैन साधुओं के भी दर्शन होना दुर्लम हो जाते ! दिगम्बर साधु--नङ्गे जैन साधुके लिये 'दिगम्बर साधु' पदका प्रयोग करना ही ६म उचित समभते हैं - के उपराक्त प्रारम्भिकगुणी को देयाते हुये - जिन के विना वह मुनि ही नहीं हो सकता -दिगम्बर सुनि के जीवन के कठिनश्रम, इन्द्रियनिग्रह, संयम, धर्मभाव, परोपकारवृत्ति, निशङ्करूप इत्यादि का सहज ही पनां लग जाता है। इस दशा में यदि वे जगद्वन्य हां तो श्राश्चर्य क्या ?

दिगम्बर मुनियों के सम्बन्ध में यह जान लेना भी

ज़रूरी है कि उन के (१) श्राचार्य (२) उपाध्याय श्रीर (३) साधुरूप तीन भेदोंके अनुसार कत्त व्य में भी भेद है। आचार्य साधु के गुणों के अतिरिक्त सर्वकाल संबन्धी आचारको जान कर स्वयं तद्वत् आचरण करे तथा दूसरों से करावे; जैनधर्म का उपदेश देकर मुमुत्तु श्रों का संग्रह करे श्रोर उनकी सार-संभात रक्खे। उपाध्याय का कार्य साधुकर्म के सौथ साथ जैन शास्त्रों का पठन पाठन करना है। श्रीर जो मात्र उपरोक्त गुणों को पालता हुआ ज्ञान ध्यान में लीन रहता है, वह साधु है। इस प्रकार दिगम्बर मुनियों को अपने कर्तव्य के अनुसार जीवन यापन करना पहता है। श्राचार्य महाराज का जीवन सङ्घ के उद्योत में ही लगा रहता है; इस कारण कोई कोई श्राचार्यं विशेष ज्ञान ध्यान करने की नियत से अपने स्थान पर किसी योग्य शिष्य को नियुक्त करके स्वयं साधुपद में श्रा जाते हैं ! मुनि-दशा ही साचात् मोच का कारण है।

### [=]

### दिगम्बर-मुनि के पर्यायवाची नाम।

वहत हुये मिलते हैं। तथापि जैनेतर साहित्य में भी वह एक से श्रधिक नामों से उल्लिखित हुये हैं। संदोप में उन का साधारण सा उल्लेख कर देना उचित है; जिससे किसी प्रकार की शङ्का को स्थान न रहे। साधारणतः दिगम्बर मुनि के लिये व्यवहृत शब्द निम्नप्रकार देखने को मिलते हैं:—

श्रक्त श्रक्तिञ्चन, श्रचेलक (श्रचेलवती), श्रितिथि, श्रनगारी, श्रपरिश्रही, श्रह्लोक, श्रार्य, ऋषि, गणी, गुरु, जिन-लिङ्की, तपस्वो, दिगस्बर, दिग्वास, नग्न, निश्चेल, निश्चेथ, निरागार, पाणिपात्र, भिच्चक, महाव्रती, माहण, मुनि, यति, योगी, वातवसन, विवसन, सयमी (संयत), स्थविर, साधु, सन्यस्थ, श्रमण, च्लपणक।

संसेप में इनका विवरण इस प्रकार है:-

- १. अकच्छ + लंगोटी रहित जैन मुनि;
- २. श्रिकञ्चन X जिसके पास किञ्चित् मात्र (जर। भी) परिश्रद्द न हो वह जैन मुनि,
- ३. अचेलक या अचेलत्रती—चेल अर्थात् वस्तरहित साधु। इस शब्द का व्यवदार जैन और जैनेतर साहित्य में हुआ मिलता है। 'मूलाचार' – में कहा है:—

"श्रव्येत्तकं लोचो वोसद्वसरीरदाय पडितिहणं। एसो हु तिंगकण्यो चदुव्तिश्रो होदिणाद्व्यो ॥६०८॥"

श्रर्थ—'श्राचेलक्य श्रर्थात् कपड़े श्रादि सव परिग्रह का त्याग, केश लोंच, शरीर संस्कारका श्रभाव, मोर पीछी— यह चार प्रकार लिंगभेद जानना।'

<sup>+</sup> হনীয়া০, তু০ ধ × (Ibid) - তুল্ড ३ ६६

श्वेताम्बर जैन ग्रंथ "श्राचाराङ्गसूत्र" में भी श्रवेतक शब्द प्रयुक्त हुश्रा मिलता है:—

"जे अचेले परि बुसिए तस्सणं भिक्तुस्सणो एवभवद ।# —" "श्रचेलए ततो चाई, तं वोसज्ज वत्थमणगारे।" †

उनके 'ढाणांक्स्त्र'में है "पंचिहं ठाणेहिं समणे निग्गंथे अचेलप सचेलयाहि निग्गंथीहिं सिंद सेवसयाणे नाइक्क-मइ।" अर्थात् "और भो पांच कारणसे वस्त्र रहित साधु वस्त्र-सिंहत साध्वी साथ रहकर जिनाझाका उल्लंघन करते हैं।"‡

बौद्ध शास्त्रों में भी जैनमुनियों का उल्लेख 'श्रचेलक' कप में हुआ मिलता है। जैसे "पाटिकपुत्त श्रचेलो'—श्रचेलक पाटिक पुत्र, यह जैन साधु थे ×। चोनो त्रिपिटक में भो जैनसाधु "श्रचेलक" नाम से उल्लिखित हुयें हैं। ÷ बौद्ध टीकाकार बुद्ध थेंप 'श्रचेलक' से भाव नम्न के लेते हैं। +

४. श्रितिथि—ज्ञानादि सिद्धयर्थं तनुस्थित्यर्थान्नाय यः स्वयम्, यत्नेनातित गेहं वा न तिथिर्यस्य सोऽतिथिः । —सागार धर्मामृत श्र० ५ १ त्रो० ४२ ।

जिनकेउपवास, व्रत श्रादि करने की गृहस्थ श्रावकके समान श्रष्टमी श्रादि कोईखास तिथि (तारीख़) नियत न हो;जब चाहे करें।

५. श्रनगार #-श्रागार रहित, गृहत्यागी दिगम्बर

<sup>\*</sup> प्राचा० प्र० १४१ 💃 प्रध्याय ६ उद्देस १ स्त्र ४

<sup>्</sup>री डागा॰, प्र॰४६१ × भमनु॰, प्र॰२४४ - "वीर" वर्ष ४ प्र०३५३

<sup>+</sup> श्रचेलकोऽतिनिच्चेलो नग्गो। ' --- IHO. III 245

भ वृजेशा०, प्र० ४

मुनि। इस शब्दका प्रयोग—श्रणयारमहरिक्षी गं '' 'मूला-चार, श्रनगारभावनाधिकार श्लो० २ में, श्रनगार महर्षिणां इसही श्लोक की संस्कृत झाया और "न विद्यते ऽगारं गृहं स्त्रयादिकं पांते ऽनगाग" इसही श्लोक की संस्कृत टीका में मिसता है।

श्वेताम्बरीय "श्राचाराङ्ग सूत्र में हैंः "तं वोसज्ज वत्थमणागारे।" †

६. अपरिग्रही—तिलतुषमात्र परिग्रह रहित दिग० मुनि।

७. श्रह्मीक-लज्जाहीन, नंगेमुनि । इस शब्द का प्रयोग श्रज्जैन ग्रंथकारों ने दिगम्बर मुनियों के लिये घृणा प्रकट करते हुये किया है; जैसे बौद्धों के 'दाठ।वंश' में है ‡:--

'इमे श्रिहिरिका सब्बे सङादिगुण्यक्षिता। थद्धा सठाच दुष्पञ्चा सग्गमोक्ख विवन्धका॥==॥'

बौद्ध नैयायिक कमलशील न भी जैनों का 'श्रह्लीक' नाम से उल्लेख किया हैं (श्रह्लीकादयश्चोदयन्ति, स्याद्वाद परीक्षा प्र० 'तत्वसंग्रह' पृ० ४८६)। वाचस्पिन श्रमिधानकोष में भी 'श्रह्लीक' को दिगम्बर मुनि कहा हैं: "श्रह्लोक ज्ञपणके तस्य दिगम्बरत्वेन लज्जाहीनत्वात् तथात्वम्।" 'हेतुविन्दुनर्के टीका' में भी जैन मुनि के धर्म का उल्लेख 'ज्ञपणक' श्रोर 'श्रह्लीक' नाम से हुशा है। तथा श्र्वेताम्बराचार्य श्री वादिदेव-सूरि ने भी श्रपने 'स्याद्वाद-रत्नाकर' ग्रंथ में दिगम्बर जैनों

<sup>🕆</sup> श्राचा॰, पृ॰ २१० 📫 दाठा॰, पृ॰ १४

का उल्लेख अह्वीक नाम से किया है। (स्याद्वाद्रत्नाकर पृ० २३०) +।

द, भार्य-दिगम्बर मुनि। दिगम्बराचार्य शिवार्य भारते दिगम्बर गुरुश्रों का उल्लेख इसी नाम से करते हैं × :--

"श्रज्ज जिल्लाहिगिला, सब्बगुत्तगिल श्रज्जिमित्तलंदीलं। श्रवगिमय पादमूले सम्मं सुत्तं च श्रत्थ च॥ पुद्धायरिय लिबद्धा उपजीविता इमा ससत्तीए। श्राराध्रण मित्रज्जेण पालिदलमोजिला रइदा॥" यह सब श्रार्थ (साधु) पालिपात्रभोजी दिगम्बर थे।

8. ऋषी—दिगम्बर साधुका एक भेद है (यह शब्द विशेषतया ऋदिधारी साधुके लिये व्यवहृत होता है)। श्रो कुन्दकुन्दाचार्य इसका स्वक्रप इस प्रकार निर्दिष्ट करते हैं - :—

'ण्य, राय, दोम, मोहो, कोहो लोहो य जस्स श्रायता। पंच महब्दयधारा श्रायदणं महरिसी भण्यिं ॥६॥'

श्रर्थात्—मद्, राग, दोष मांह, कोध, लोभ, माया श्रादि से रहित जो पंचमहावतधारी है, वह महा ऋषि है।

१०. गणी—मुनियां कं गण्में रहनेके कारण दिगम्बर मुनि इस नामसे प्रसिद्ध होतेहैं। 'मूलाचार' में इसका उल्लेख निम्न प्रकार हुआ है:—

<sup>+</sup> पुरातत्व, वर्ष ४ श्रद्ध ४ पृ० २६६-२६७

<sup>🗴</sup> जैहि॰, मा॰ १२ पृ॰ ३६० 🕒 अष्ट॰, पृ॰ ११४

"विस्तिमिदो तिद्दवसं मोमंसित्ता णिवेदयदि गिणिणो।" †

११. गुरु—शिष्यगण—मुनि आवकादि के लिये धर्मः
गुरु होनेके कारण दिगम्बर मुनि इस नामसे भी श्रमिहित है।
उल्लेख यूं मिलता है:—

"एषं त्रापुच्छिता सगवर गुरूणा विसन्जित्री संतो।" ‡

१२. जिनलिङ्गी + — जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट नग्न भेष का पालन करने के कारण दिगंवर मुनि इस नामसे भी प्रसिद्ध हैं।

१३. तपस्वी—विशेषतर तप में लोन होने के कारण दिगंबर मुनि नपस्वी कहलाते हैं। 'ग्रानकर गडक श्रावकाचार' में इसकी व्याख्या निम्नप्रकार की गई है:—

> "विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः। ज्ञान ध्यान तपोरकस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १०॥"

१४. दिगम्बर—दिशायें उन के वस्त्र हैं इसलिये जैन
मुनि दिगम्बर हैं। मुनि कनकामर अपने को जैन मुनि हुआ
'दिगम्बर' शब्द से ही प्रगट करते हैं:—

"वद्दरायहं हुवद्दं दियंत्ररेण । सुपसिद्ध णाम कणयामरेण ॥"क

हिन्दू पुराणादि ग्रन्थोंमें भी जैन मुनि इस नामसे उल्लिखित हुए हैं।‡

<sup>†</sup> मूला॰, पृ॰ ७४ ‡ मूला॰, पृ०, ६७ + ब्रुजैश॰, पृ० ४

र रेआ०, पृष्ट म के बीर, वर्ष ४ पृष्ट २०१

<sup>‡</sup> विष्णु पुराण में है॰ 'दिशम्बरो मुण्हो वह पत्रधर ' [४-२] 'पद्म-

१५. दिग्वास—यह भी नं० १४ के भावमें प्रयुक्त हुआ जैनेतर साहित्य में मिलता है। 'विष्णु पुराण' में (५।१०) में है—दिग्वाससामयं धर्मः।

१६. नग्न—यथाजातरूप जैन मुनि होते हैं, इसिलिये वह नग्न कहे गए हैं। श्री कुन्दकुन्दाचार्य जी ने इस शब्दका उल्लेख यो किया है:—

"भावेण होइ गुग्गो, वाहिरिलगेण कि च गुग्गेणं।"+ वराहमिहिर कहते हैं—"नग्नान् जिनानां विदुः।" ×

१७. निश्चेल-वस्त्र रहित होने के कारण यह नाम है। उल्लेख इस प्रकार है:-

"णिच्चेल पाणिपत्तं उवइद्वं परम जिल्विरिहें।" -

१८. निर्शन्थ—प्रन्थ अर्थात् अन्तर-बाहर सर्वथा परिश्रह् रहित होने के कारण दिगम्बर मुनि इस नाम से बहुत प्राचीन कालसे प्रसिद्ध हैं। 'धर्मपरीचा' में निर्श्रथ साधु को वाह्याभ्यन्तर ग्रन्थ (परिश्रह) रहित नग्न ही लिखा है:—

'त्यक्तवाह्यान्तरग्रन्थो निःकषायो जितेन्द्रियः। परीपहसदः साधुर्जातरूपधरो मतः॥१८॥७६॥'

पुराण (भूमिलएड, ऋध्याय ६६), प्रवोधचन्द्रोदयनाद्रक श्रद्ध ३ (दिगम्वर सिद्धान्तः), पञ्चतन्त्रः "एकाकी गृहसत्यक्त पाणिपात्रो दिगम्बरः।"

<sup>—</sup>पञ्चम्तन्त्र!

<sup>+</sup> श्रष्ट0, प्रष्ट २०० × वराह मिहिर १६१६।

<sup>-</sup> अष्ट0, पृष्ट ६३

"मूर्लाचार" में भी अचेलक मूल गुण की व्याख्या करते हुये साधु को निर्प्रथ भी कहा है:—

"वत्थाजिएवक्के ए य श्रहवा पत्तादिएा श्रसंवरएं। श्र णिब्भूसए णिग्गंथं श्रद्येलक्कं जगदि पूज्जं ॥३०॥"

'भद्रवाहु चरित्र' के निम्न श्ठाक भी 'निर्प्रथ' शब्दका भाव दिगम्बर प्रकट करते हैं:--

> 'निर्श्रथ मार्गमुत्स्रुज्य सम्रन्थत्वेन ये जडाः। व्याचत्त्वन्ते शिवं नृणां तद्वचो न घटामटेत् ॥६५॥'

अर्थ-"जो मूर्ख लोग निर्श्नश्य मार्ग के बिना परिश्रह के सद्भाव में भी मनुष्यों को मोच का श्रप्त हाना बताते हैं उनका कहना प्रमाणभूत नहीं हो सकता!"

"अहो निर्श्व शूत्यं किमिदं नौतनं मतम् ! न में उत्र युज्यते गन्तुं पात्रद्गडादिमगिडतम् ॥१४५॥ ' अर्थ- "अहो ! निर्श्रन्थता रहित यह द्गड पात्रादि सहित नवीन मत कौन हे ? इन के पास मेरा जाना योग्य नहीं है ।"

'भगवन्भदाग्नहादग्न्या गृह्णीतामर पूजिताम् ।
निर्म्भ न्थपद्वीं पूतां हित्वा सङ्गं मुदाऽखिलम् ॥१४६॥'
अर्थ- "भगवन् ! मेरे आग्रह से आप सब परिग्रह
छोड़ कर पहले ग्रहण की हुई देवताओं से पूजनीय तथा पवित्र
निर्म्भ अवस्था ग्रहण की जिये।" 'सङ्ग' शब्द का अर्थ अगले
श्लोक में 'सङ्गं वस्तनादिकमञ्जसा।' किया है। अतः यह स्पष्ट

<sup>\*</sup> मूला0, पृष्ट १३ 🙏 भद्र० पृष्ट ७८ व ८६

है कि निर्यन्थ श्रवस्था वस्त्राद् रहिन दिगम्बर है ! किन्तु दुर्भाग्यसे जैनसमाजमें कुछ ऐसे लोग होगए हैं जिन्होंने शिथिलाचारके पोषणके लिए वस्त्रादि परिश्रहयुक्त श्रवस्थाकों भी निर्यन्थ मार्ग घोषित कर दिया है। श्राज बनका संप्रदाय 'श्वेताम्बर जैन' नामसे प्रसिद्ध है ! यद्यपि उनके पुरातन श्रन्थ दिगम्बर भेषको प्राचीन श्रीर श्रेष्ठ मानते हैं; किन्तु श्रपनेको प्राचीन संप्रदाय प्रगट करनेके लिये वह वस्त्रादि यक्तभी निर्यन्थमार्ग प्रतिपादित करते हैं। यह मान्यता पुष्ट नहीं है। इसलिये संज्ञेपमें इस पर यहां विचार कर लेना समुचित है।

श्वेतास्वर ग्रन्थ इस बातको प्रकट करते हैं कि दिगंबर (नग्न) धर्म को भगवान् ऋषभदेवने पालन किया था—वह स्वयं दिगस्वर रहे थे और दिगस्वर वेष इतर वेषोंसे श्रेष्ठ है । तथापि भगवान् महावीरने निर्धान्थ श्रमणुके लिए दिग-

<sup>\* &#</sup>x27;कल्पस्त्र'—JS pt I p रद्र ।

<sup>🕽</sup> आचाराङ्ग सृत्र में कहा है:--

<sup>&</sup>quot;Those are called naked, who in this world, never returning (to a worldly state), (follow) my religion according to the commandment. This highest doctrine has here been declared for men"—

JS I p 56

<sup>&</sup>quot;श्रावरण विज्ञियाण विसुद्धनिणकिपयाणन्तु।"

श्रर्थं—"वस्त्रादि श्रावरणयुक्त साधु से श्रावरण रहित जिनकल्पि साधु विशुद्ध है। (सवत १६३४में मुद्रित प्रवचनसारोद्धार माग ३ पृष्ट १३)

स्वारवका प्रतिपादन किया था और ग्रागामी तोर्थकरमी उस का प्रतिपादन करेंगे, यह भी श्वेतास्वर शास्त्र प्रगट करने हैं + । ग्रतः स्वयं उनके श्रनुसारभी बस्त्रादियुक्त वेप श्रेष्ठ ग्रीर मूल निर्श्रन्थ धर्म नहीं होसकता!

"श्वेताम्बराचार्य श्री त्रात्मारामजीने भी श्रपने "तत्व-निर्ण्यमासाद" में 'निर्श्रन्य' शब्दकी व्याख्या दिगम्बर भाव-पापक रूपमें दी है, यथा —

'कथा कीपीनास्तरा संगादीनाम् न्यागिनी यथा जात-क्तपधरा निर्श्रन्था निष्परिष्रहाः ।'

जैनेनर माहित्य श्रीर शिलालेखीय मास्रीभी उक्त व्याख्याकी पुष्टि करतो है। वैदिक माहित्य में 'निश्र'न्य' शब्द

+ "नेजहानामए श्रज्जोमए समगाण निग्मथाण नग्मभावे मुण्ड भावे श्रण्हाणए श्रद्धन्तम् श्रम् स्वाप्त श्रम् प्राप्त स्वापित स्वापित स्वापित श्रम् स्वापित स्व

ठायाठ, पृष्ट मरेरे

'निगणापिडोनगाहमा । मुण्डाकएरू विश्वहृ ॥७२n

—सयहाग

'यहाइ भगवं एवं — से दते दिवए बोस्ट्रकाएति वच्चे — माहणेति द, समणेति वा, भिक्कृति वा, णिगाथेति वा पहिभाह भेते।'

---स्यदोग २४८

का व्यवहार 'दिगम्बर' साधुके रूप में ही हुन्ना मिलता है। टीकाकार उत्पत्त कहते हैं × :—

"निर्शन्थो नग्नः क्षपणकः।"

इसी तरह सायगाचार्यभी निर्श्रन्थ शब्द को दिगम्बर मुनि का द्योतक प्रगट करते हैं - :--

"कथा कौषीनोत्तरा संगादिनाम् त्यागिनो, यथाजात-स्रपधरा निर्श्रन्था—निष्परित्रहाः। इति संवर्तश्रुतिः।"

' 'हिन्दू पद्मपुराण' में दिगम्बर जैन मुनिके मुखसे कह-लाया गया है :—

"श्रह्नी देवता यत्र, निर्श्रन्थी गुरुरुच्यते।"

अब यदि निर्श्रन्थके भाव वस्त्रधारी साधु के होते तो दिगम्बर मुनि उसे अपने धर्म का गुरु न बताते। इससे स्पष्ट है कि यहां भो निर्श्रन्थ शब्द दिगम्बर मुनिके रूपमें ज्यवहत हुआ है।

"ब्रह्माग्रडपुराण्" के उपोद्धात ३ त्र० १४ पृ० १०४ में है :—

"नग्नादया न पश्येषुः श्राद्धकर्म व्यवस्थितम् ॥३४॥"
श्रथित्—"जब श्राद्धकर्म में लगे तव नग्नादिकों को न
देखें।" श्रीर श्रागे इसी पृष्ठ पर २६ वें श्लोक में लिखा है कि
नग्नादिक कीन है ?

<sup>× 111</sup>Q 111 245

<sup>—</sup> तत्विनिर्णंयमसाद पृष्ट ४२३—व दि जै० १००१०४

"बृद्ध धावक निर्श्रन्थाः इत्यादि"\*

वृद्ध आवक शब्द द्युरतक-ऐलक का घोनक है नथा निर्मन्थ शब्द दिगम्यर मुनिका द्योनक है अर्थान् जैनधर्म के किसी भी गृहत्यागी साधुकां आद्मकर्म के समय नहीं देखना चाहिये, क्योंकि संभव है कि यह उपदेश देकर उसकी निम्सा-रना प्रकट कर दें। यतः वैदिक साहित्यके उरुनेखोंसेभी निर्मन्थ रथ शब्द नग्न साधुके लिये प्रयुक्त दुश्रा सिद्ध होता है।

वीद्ध सादित्य भी इसदी वातका पोपण करता है। उसमें 'निर्जन्ध' शब्द साधुक्रपमें सर्वत्र नग्नमुनिके भावमें प्रयुक्त पुत्रा मिलता है। भगवान महावीर को बौद्ध साहित्यमें उनके कुल अपेका निर्जन्ध नातपुत्त कहा है। और श्वेताम्बर औन लाहित्यसे भी यह प्रकट है कि निर्जन्ध महावीर दिगम्बर रहे थे। बौद्ध शास्त्र भी उन्हें निर्जन्ध और अचेलक ‡ प्रकट करते हैं। इससे स्पष्ट है कि बौद्धोंने 'निर्जन्ध' और 'अचेलक' शब्दोंको एकही भाव (Sense) में प्रयुक्त किया है अर्थाद नग्न साधु के क्पमें। तथापि बौद्ध साहित्यके निम्न उद्धरणभी इस ही बातके द्योतक है।

दीघितिकाय प्रन्थ (१। ७=-७६ में लिखा है कि+:-

<sup>\*</sup> वेजै०, प्रष्ट १४।

व मिल्किमनिकाय १।६२, श्रंगुत्तरनिकाय १।२२०।

<sup>‡</sup> जातक भा० २ ए० १८२-भमन् ० २४४।

<sup>+</sup>Indian Historical Quarterly, vol. I. p 153

अर्थात्—कौशलका राजा पसेनदी (प्रसेनजित)निगन्थों (नग्न जैन मुनियों) को नमस्कार करता था।

बौद्धों के "महावग्ग' नामक अन्थमें लिखा है कि "एक बड़ी संख्या में निर्श्रन्थगण वैशाली में, सड़क २ और चौराहे चौराहे पर शोर मचाते दौड़ रहे थे।" इस उल्लेखसे दिगम्बर मुनियोंका उस समय निर्वाध क्रप में राज मार्गों से चलने का समर्थन होता है। वे अष्टमी और चतुर्दशों को इकट्ठे होकर धर्मोपदेश भी दिया करते थे &।

'विशाखावत्थु' में भी निर्शाश्य साधु को नग्न प्रगट किया है × । 'दोधनिकाय' के 'पासादिक सुत्तन्त' में है कि "जब निगन्ठ नातपुत्तका निर्वाण होगया तो निर्शान्थ सुनि आपसमें भगड़ने लगे । उनके इस भगड़ेको देखकर श्वेतवस्त्र धारी गृहीआवक बड़े दुःखी हुये – । अब यदि निर्शान्थ साधु भी श्वेतवस्त्र पहनते होते तो आवकों के लिये वह एक विशेष्ण षण रूपमें न लिखे जाते । अतः इससे भी 'निर्शाण्यसाधु' का नग्न होना प्रगट है।

'दाठावंसो' में 'श्रहिरिका' शब्दके साथ साथ निगग्ठ शब्दका प्रयोग जैनसाधुके लिए हुश्रा मिलता है + । श्रीर

<sup>\*</sup> महावगा २ । १ । १ श्रौर भ० महावीर श्रौर म० बुद्ध पृ०२**८**०

<sup>×</sup> भमनुरु पुरु २४२।

<sup>- &</sup>quot;तस्स कालिकिश्याय भिन्ना निगएठ द्वेधिक जाता, भएडन जाता, कलह जाता वधो एव खोमजेनिगन्ठेसु नाथपुत्तियेसु वत्तिति ये पि निगन्ठस्स नाथपुत्तस्स सावका गिही खोदातवसन। "दु रक्ताते इत्यादि 1" (PTS III 117--118) भमव, पृठ २१४

<sup>+ &#</sup>x27;इमे श्रहिरिका सन्त्रे सहादिगुण विज्ञता । यंदा सठाच दुप्पक्षा

'श्रहीक' या 'शहिरिक' शब्द नग्नना या धोनक है। इसिलये बौद्ध साहित्यानुसारजी निर्शन्य साधुको नग्नमाना ठीक है।

शिलालेगीय साधानी इसी धानको पुष्ट करती है। कद्-रववंशी महाराज श्रीवजयशिवसुगेश वर्गाने अपने एक दान-पन्नमें श्रहेन्त भगवान श्रीग श्वेताम्यर महाश्रमण संघ तथा निर्श्वन्थ शर्थान् दिगम्पर महाश्रमण् संश्वेत उपभोगके लिये कालवह नामक श्रामको शेट में देनेका उल्लेख किया है \*। यह नाम्रपन्न १० पान्चर्या शताब्दिका है। इससे स्पष्ट है कि नवके श्वेनामानशी नागनेथी निर्श्वन्थ न कह्कर दिगम्बर संघ का ही निर्श्वन्थ सघ मानते थे। यदि यह बान न होतीनो वह श्रपनेथों 'रेनेनपट' शीर दिगम्बरको 'निर्श्वन्थ' न लिखाने देते।

कर्मन नाम्रपत्रकं श्राविरियन विक्रम सं० ११६१ का न्यालियम्दा मिला एक शिलालेखभी इसी धानका समर्थन जनता है। उसमें दिगम्यर जैन यशोदेच को 'निर्श्रन्थनाथ' नार्थात् विगम्यम मुनियों के नाथ श्रीजिनेन्द्रका श्रमुयायी लिखा

मगमोक्त विवन्धका ॥==॥ उति सो चिन्तियत्वान गुक्तसीवो नराधिपो। पःवाजेनि सकारहा निगण्डे ते श्रसेसके ॥=६॥'

<sup>-</sup>दाठावसी प्र०१४

भूष्य कदम्याना श्रीविजयशिवसृगेशवस्मां कालवङ्ग ग्रामं विधा विभज्य दत्तवान् श्रत्रपृष्वैमहेन्छ।जा परमपुष्कलस्थान निवाहिभ्य-भगवदेष्टन्महाजिनेन्द देवताभ्य एकोभागः द्वितीयोहेत्योक्तसहस्मैकरण परस्य स्वेतपट महाश्रमणसर्घोपभोगाय तृतीयो निय न्थमहाश्रमणसर्घोपभोगावेति पर्वेत भार १४ प्र० २२६

है। अतः इससे भी स्पष्ट है कि 'निर्जन्थ' शब्द दिगम्बरमुनि का द्योतक है -।

चीनो यात्री ह्वानसांगके वर्णनसे भी यही प्रगट होता है कि 'निग्र'न्थ' का भाव नग्न अर्थात् दिगम्बर मुनि है :--

"The Li-hi (Nirgranthas) distinguish themselves by leaving their bodies naked and pulling out their hair" (St Julien, Vienna, p. 224)

श्रतः इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि 'निश्र'न्थ' शब्द का ठीक भाव दिगम्बर (नग्न) मुनिका है।

१६. निरागार---श्रागार घर श्रादि परिश्रह रहित दिगं-बर मुनि । 'परिगहरहिश्रो निरायारो' †।

२०. पाशिपात्र--करपात्र ही जिनका भोजनपात्र है, वह दिगम्बर मुनि।

'णिच्चे ल पाणिपत्तं उवइट्टं परम जिल्विर देहि।'

२१. भिक्षुक—भित्तावृत्तिका धारक होनेके कारण दिग-म्बर मुनि इस नामसे प्रसिद्ध होता है। इसका उल्लेख 'मूला-चार' में मिलता है:—

<sup>→</sup> The Gwalior inscrips of Vik S 1161 (1104 A D)

<sup>&</sup>quot;It was composed by a Jama Yasodeva, who was an adherent of the Digambara or nude sect (Nigranthanatha)"---Catalogue of Archaeological Exhibits in the U. P. Museum Lucknow Pt I (1915) P 44

र् श्रष्ट०, पू० ७०

'मण्यचकायपडची भिक्खू सावज्जकज्जसंजुता। खिष्पं णिवारयंता नीहिं दु गुत्तो हवदि एसो ॥३३१॥'

२२, एडाब्रनी‡—गंच महाब्रतीको पालन करने के कारण दिगस्वर सुनि इस नामसे प्रगट हैं।

२३. माहण--ममत्व त्यागी होनेक कारण माहण नाम सं विगम्बर मुनि श्रमिहित होता है।

२४. मुनि—दिगम्बर साधु। श्री कुन्दकुन्दाचार्य इस का उल्लेख युं करते हैं + —

"पंचमहब्वय जुत्ता पर्चिद्य संजमा शिगवेक्खा। सज्कायक्षयण जुत्ता सुशिवर वसहा शिइच्छंति ॥"

२५. यति—दि० मुनि । कुन्दकुन्ट स्वामी कहते हैं —
"सुद्धं संजमचग्णं जहधम्मं णिककलं वोच्छे।" ×
२६. योगी—योगनिरत होनेकं कारण दि० साधुका यह

नाम है। यथा - --

"जं जाणियूण जोई जो घ्रत्थो जोइ ऊण अगावरयं। श्रव्वाचाइमणंतं श्रणोवयं लहइ णिव्वाणं॥"

२७. बातवसन—वायुक्तवी वस्त्रधारी त्रर्थात् दिगम्बर मुनि । "अमण दिगम्बराः अमण वातवसनाः"—इतिनिधण्टुः

२८. विवसन—वस्त्र रहित मुनि । वेदान्तसूत्रको टीका में दिगम्बरजैन मुनि 'विवसन' श्रौर 'विसिच्' क्हेगए हैं।

<sup>‡</sup> हजेश, पृ० ४ 🕂 श्रष्ट० पृ० १४२

<sup>×</sup> श्रष्ट० पृ० ६६ - श्रष्टर, पृ० २६०

<sup>\*</sup> वेदान्तस्त्र २-२-३३ शङ्करभाष्य-वोर वर्ष २ पृ० ३१७

२६. संयमी ( संयत् ) — यमनियमों का पालक सो दि-गम्बर मुनि । उल्लेख युं है :—

"पंचमहब्वय जुत्तो तिहि गुत्तिहिं जो स संजदो होह।"†

३०, स्थविर—दीर्घतपस्वी रूप दिगम्बर मुनि। 'मृलाचार' में उल्लेख इस प्रकार है \*:—

"तत्थ गु कप्पइ वास्रो जत्य इमे गुरिथ पंच आधारा। आइरियडव उक्काया पवत्त थेरा गगुधरा य॥"

३१, साधु---आत्मसाधना में लीन दिगम्बर मुनि। इनको भी कुछ परिग्रह न रखने का विधान हैं ं ---

"वात गा कोडिमत्त परिगह गहरां ख होइ साहुखां। भुंजेइ पाखिपत्ते दिराखागां इक ठाखमिम ॥१७॥"

३२. सन्यस्त — सन्यास ग्रहण किये हुये होने के कारण दि॰ मुनि इस नाम से भी प्रख्यात हैं।

३३. श्रम्मा— श्रर्थात् समरसीभाव सहित दिगम्बर साधु । उन्लेख यूं है —

'वन्दे तव सावएए।' (वन्दे तपः श्रमणान्)+ 'समग्गोमेत्ति य पढमं विदिभं सञ्बत्ध संजदो मेत्ति।' × ३४. श्रपणक—नग्न साधु। दिगम्बराचार्यं योगीन्द्र देव ने यह शब्द दिगम्बर साधु के लिए प्रयुक्त किया है ÷—

<sup>†</sup> श्रष्ट० पृ०७१ \* मूला०, पृष्ट ७१ अष्ट, पृ०६७ प्रृृं वृज्ञेशा०, प्र० ४ + श्रष्ट०, पृ०६७ × मूला०, पृ० ४४ - 'परमात्म प्रकाश'—रश्रा० पृ०६४०

'"तरुषां वृद्धं रूपहर स्राउ पंडिंग दिव्हा । खवणां वंदंश सेवहां मृद्धं मरणाद्द सद्य ॥=३॥" श्वेतास्वर जैन ग्रन्थों में भी दिगम्बर मुनियों के लिये यह शब्द व्यवहृत हुश्रा हैं :—

> "कोमाण्राजकुलजोऽिषसमुद्र स्रि-गॅच्छं शशास किल दमवण प्रमागः (१)। जित्वा तदां च्रपणकान्स्ववशं वितेने नागेंद्रदे (१) भुजगनाथनमस्य तीर्थे॥"

श्री मुनिसुन्दर सूरि ने श्रपनी गुर्वावली में इस रलोक के भाव में 'च्रपणकान' की जगह 'दिग्वसनान' पद का प्रयोग करके इसे दिगम्बर मुनि के लिये प्रयुक्त हुआ स्पष्ट कर दिया है †। श्र्वे ताम्बराचार्य हेमचन्द्र ने श्रपने कोष में 'नश्र' का पर्यायवाची शब्द 'च्रपणक' भी दिया है ‡। यही बात श्रोश्ररसेन के कोष से भी प्रकट है +। श्रजैन शास्त्रों में भी 'च्रपणक' शब्द दिगम्बर जैन साधुश्रों के लिए व्यवहन हुश्रा मिलता है। 'उत्पल' कहता है ×:—

> "निर्यन्थो नग्नः त्तपग्तकः।" "ग्रह्रते तब्रह्मसिद्धि" (पृ० १६८) से भी यही प्रकट हैं:— "त्तपण्का जैनमार्गसिद्धान्तप्रवर्तका इतिकेचिन।"

<sup>\*</sup> स्थ्रा०, पृ० १३६

नं स्त्राठ, प्रत १४०

<sup>1 &#</sup>x27;नग्नों विवासिस मागधे च चपणके।'

<sup>.</sup> + 'नग्निष्पु विवस्ते स्यात्पु सि चपखवन्दिनो ।'

<sup>×</sup> IHQ III, 245

"प्रबोधचंद्रोदय नाटक" (श्रङ्क ३) में भी यही निर्दिष्

#### "त्तपणुकवेशो दिगंबर सिद्धान्तः।"

"पंचतंत्र-श्रपरीचितकारकतंत्र" # "दशकुमार चरित्र" † नथा "मुद्राराचस-नाटक" ‡ में भी "चपणक" शब्द दिगम्बर मुनिके लिए व्यवहृत हुआ मिलता है। मोनियर विलियम्सके 'संस्कृतकोष' में भी इसका अर्थ यही लिखा है + ।

इस प्रकार उपरोक्त नामों से दिगम्बर जैन मुनि प्रसिद्ध हुये मिलते हैं। श्रतएव इनमें से किसीभी शब्दका प्रयोग दिग-म्बर मुनिका द्योतक ही समभना चाहिये।

<sup>∸</sup>J G XIV 48

<sup>\* (</sup>चपणक विहार गत्वा) -- 'एकाकीगृहसंत्यक्त पाणिपात्रो दिग-

<sup>†</sup> द्वितीय वच्छ्वास वीर वर्ष २ प्र० ३१७

<sup>🕇</sup> मुद्रागचस श्रह्म ४—वीर, वर्ष ४ पृ० ४३०

<sup>+&</sup>quot;Ksapnaka is a religious mendicant, specially a Jain mendicant who wears no garment"---Monier William's Sanskrit Dictionary p 326

#### [3]

## इतिहासातीतकालमें दिगम्बर मुनि ।

"श्रातिथ्यक्षं मासरं महावीरस्य नग्नहुः, क्ष्पमुपसदा मेनित्तिस्रो रात्रीः सुरासुना ॥"

—यजुर्वेद अ० १६ मंत्र १४।

शताब्द तक जाना जाता है। इसके पहले शताब्द तक जाना जाता है। इसके पहले की कोई भी बात बिश्वसनीय नहीं मानी जातो; यद्यपि भारतीय विद्वान अपनी २ धार्मिक बार्ता इस कालसे भी बहुत प्राचीन मानते और उसे विश्वसनीय स्वोकार करते हैं। उनको यह बार्ता 'इतिहासातीत काल' की बार्ता समझनी चाहिये। दिगम्थर गुनियों के विषय में भी यही बात है। भगवान ऋष्भिये हाग एक अज्ञात अतीतमें दिगम्बर मुद्दाका प्रचार हुआ और तदसे वह ईस्वी पूर्व आठवीं शताब्दि तकही नहीं बिलक आजतक निर्वाध प्रचलित है। दिगम्बर मुद्दाके इस इतिहास की एक सामान्य कपरेखा यहाँ प्रस्तुत करना अभीए है!

इतिहासातीत कालमें प्राचीन जैन शास्त्र अनेक् जैन-सम्राट श्रीर जैन तीर्थंकरोंका होना प्रगट करते हैं स्रोर उनके द्वारा दिगम्बर मुद्राका प्रचार भारतमें ही नहीं बल्कि दूर दूर देशों तक होगया था। दिगम्बर जैन श्राम्नायके प्रथमानुयोग सम्बन्धी शास्त्र इस कथा वार्ता से भरे हुये हैं, उनको हम यहाँ दुहराना नहीं चाहते; प्रत्युत जैनेतर शाम्त्रोंके प्रमाणीको उपस्थित करके हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि दिगम्बर मुनि प्राचीन कालसे होते आये हैं और उनका विहार सर्वत्र निर्वाध क्रपमें होता रहा है।

भारतीय साहित्यमें वेद प्राचीन ग्रन्थ माने गये हैं।
ग्रतः सबसे पहिले उन्होंके ग्राधार से उक्त ज्याख्या को पुष्ट
करना श्रेष्ट है। किन्तु इस सम्बन्धमें यह बात ध्यान देने योग्य
हैं कि वेदांके ठोक र ग्रर्थ ग्राज नहीं मिलते श्रीर भारतीय
धमौंके पारस्परिक विरोधके कारण बहुतसे ऐसे उन्लेख उनमें
से निकाल दिये गये अथवा श्रर्थ बदलकर रक्खे गए हैं
जिनसे वेद-वाह्य सम्प्रदायों का समर्थन होता था। इसीके
साथ यह बातभी है कि वेदांके वास्तविक ग्रर्थ ग्राज ही नहीं
मुद्दतों पहले लुप्त हो चुके थे श्रि श्रीर यही कारण है कि एक
ही वेदके श्रनेक विभिन्न भाष्य मिलते है। ग्रतः वेदोंके मूल
वाक्योंके श्रनुसार उक्त ज्याख्याकी पुष्टि करना यहां
ग्रमीष्ट है!

'यजुर्वेट' श्र० १६ मन्त्र १४ में, जो इस परिच्छेदके श्रारम्भमें दिया हुश्रा है, श्रन्तिम तीर्थे तर महावीरका स्मरण नग्न विशेषणकं साथ किया गया है। 'महावीर' श्रीर 'नग्न'

<sup>\*</sup> इ० पूर्व ७ त्री शतान्दिका वैदिक विद्वान् कौत्स्य वेदी को श्रनधैक बतलाता है। [श्रनधैका हि मन्त्राः ।, यास्क, निरुक्त १४-१] यास्क इसका समर्थन करता है। [निरुक्त १६।२] देखों 'Asur India'p 1V

शब्द जो उक्त मन्त्रमें प्रयुक्त हुये है उनके अर्थ कोष प्रन्थों में श्रन्तिम जैन तीर्थं कर और दिगम्बर ही मिलते हैं। इसिलये इस मन्त्रका सम्बन्ध भगवान महावीरसे मानना ठीक है। वैसे बौद्ध साहित्यादिसे स्पष्ट है कि महावीर स्वामी नग्न साधु थे। इस अवस्थामें उक्त मन्त्रमें 'महाबीर' शब्द 'नग्न' विशेषण सित प्रयुक्त हुआ इस बातका द्योतक है कि उसके रचयिताको तीर्थं कर महावीरका उत्लेख करना इष्ट है। इस मन्त्रमें जो शेष विशेषण हैं वहमो जैन तीर्थं करके सर्वथा योग्य हैं और इस मन्त्रका फलभी जैन शास्त्रामुकूल है। अतः यह मन्त्र भ० महाबीरको दिगम्बर मुनि प्रगट करता है!

किन्तु भगवान महावीर तो ऐतिहासिक महापुरुष मान लिये गये हैं; इसलिये उनसे पहलेके वैदिक उरलेख प्रस्तुत करना उचित है। सौभाग्यसे हमें 'ऋक्संहिता' (१०। १३६-२) में ऐसा उरलेख निम्न शब्दोंमें मिल जाता है:—

"मुनयो वातवसनाः।"

भला यह वातवसन—दिगम्बर मुनि कौन थे ? हिन्दू पुराण ग्रन्थ बताते हैं कि वे दिगम्बर जैन मुनि थे; जैसे कि इम पहले देख खुके हैं। औरभी देखिये, श्रीमद्भागवत्में जैन तीर्थं इर ऋषभदेवने जिन ऋषियों को दिगम्बरत्वका उपदेश दिया था, वे 'वातरशनानां श्रमण' कहे गये हैं!। श्रो० श्रत्वेट

<sup>†</sup> वेजै०, ए० ४४-६०

<sup>🕽</sup> वेसे0, पृ० ३

वेबर भो उक्त वाक्यको दिगम्बर जैन मुनियोंके लिये प्रयुक्त हुआ व्यक्त करते है ! ×

इसके श्रांतिरक्त श्रथवंवेद (श्र० १५) में जिन 'वात्य'
पुरुषोंका उल्लेख है, वे दिगम्बर जैन ही हैं; क्योंकि वात्य
'वैदिक संस्कार हीन' बताये गये हैं + श्रोर उनकी क्रियायें
दिगम्बर जैनों के समान हैं। वे वेदिवरोधों थे। मल्ल, मल्ल,
लिच्छ्रिव, बातु, करण खस श्रोर द्राविड़ एक वात्य चत्रीकी
सन्तान बताये गये है - श्रोर ये सब प्रायः जैनधर्मभुक्त थे।
बातृवंशमें तां स्वयं भगवान् महावीरका जन्म हुश्रा था।
तथापि मध्यकालमें भी जैनी 'व्रती' (Verters) नामसे
प्रसिद्ध रह चुके हैं, जो 'वात्य' से मिलता जुलता शब्द है क।
श्रच्छा तो इन जैनधर्मभुक्त वात्योंमें दिगम्बर जैन मुनिका
होना लाज़मी है । 'श्रथवंवेद' भी इस बातको प्रगट करता
है। उसमें वात्यकं दो भेद 'हीन वात्य' श्रीर 'ज्येष्ठ वात्य'

<sup>×</sup>IA, Vol XXX, p 280

<sup>+</sup> भ्रमरकोप २। व मनु०, १०।२० सायणाचार्यं भी यही कहते है:-- "ब्रारपो नाम उपनयनादि सस्कारहीन पुरुषः। सोंऽर्थाद् यज्ञादिवेट-विहिताः क्रियाः कर्नुं नायिकारी । इत्यादि ।" - श्रथवैवेद संहिता पृ० २६३

<sup>-</sup> मनु०, १०१२२

<sup>\*</sup> स्त०, पृ० ३६८व ३६६

<sup>† &</sup>quot;वात्य" जैनी हैं, इसके लिए "भ० पार्श्वनाथ" की प्रस्तावना देखिए ।

किये हैं। इनमें ज्येष्ठवात्य दिगम्बर मुनिका द्योतक है; क्योंकि उसे 'समिनचमेद्र' कहा गया है, जिसका भाव होता है 'श्रुपेतप्रजननाः' #। यह शब्द 'श्रह्वीक' शब्द के श्रमुक्षप है श्रीर इससे ज्येष्ठवात्य का दिगम्बरत्व स्पष्ट है।

इस प्रकार वेदों से भी दिगंबर मुनियां का श्रस्तित्व सिद्ध हैं । श्रब देखिये उपनिषद् भी वेदों का समर्थन करते हैं। 'जाबालोपनिषत्' निप्र'न्ध शब्दका उल्लेख करके दिगंबर साधुका श्रस्तित्व उपनिषद् कालमें सिद्ध करता है।—

"यथाजातकपधरो निम्न न्थो निष्परिम्रहः "" " । अक्लध्यानपरायणः । " (सूत्र ६)

निर्यन्थ साधु यथाजात रूप धारी तथा शुक्तध्यान परायण होता है। सिवाय निर्यन्थ (जैन) मार्ग के अन्यत्र

<sup>\*</sup> भपा०, प्रस्तावना प्र० ४४-४४

<sup>ं</sup> जैन यन्यकारपात स्मरणीय स्व० प० टोहरमल्ल जी ने आज से जगभग टो-डाई सो वर्ष पहले (1) निम्न वेद मंत्रों का उल्लेख अपने यथ 'मोच मागँवकाश' में किया है और ये भी दिगम्बर मुनियों के चोतक हैं --

१ ऋग्वेद में श्राया है—"श्रोभम् त्रैकोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विश्रति तीर्थंकान् ऋषभावा वद्धमातान्तान् सिद्धान् सरणं पपय । श्रोभम् पवित्र नग्नमुपितिप्रसामहे एषा नग्ना जातिर्येषा वीरा इत्यादि।"

२. यजुर्वेद में है-श्रोश्म नमा श्रहेतो ऋषभो ज ऋषभपितत्र प्रहूत-मध्वद यसेषु नग्न परममाह सस्तुत वरं शत्रुं जयत पशुरिंद माहतिरिति स्वाहा। "— ज नग्नं सुधीरं दिग्वासस बद्धगार्भ्व सनातन वर्षमि वीरं पुरुषमहें तमादित्य वर्णा तमस- परस्तात स्वाहा।" (ए० २०२)

कहीं भी शुक्त ध्यान का वर्णन नहीं मिलता, यह पहले भी लिखा जा चुका है। 'मैत्रेयोपनिपद्' में 'दिगंबर' शब्दका प्रयोग भी हसी वातका द्योतक है । 'मुराडकोपनिषद्' की रचना भृगु श्रद्धरिस नामक एक भृष्ट दिग० जैन मृनि द्वारा हुई थी श्रीर उसमें श्रनेक जैन मान्यतायें तथा पारिभाषिक शब्द मिलते हैं। 'निर्श्व'शब्द, जो खास जैनोंका पारिभाषिक शब्द है, इसमें व्यवहृत हुश्रा है श्रीर उसका विशेषण केशलोंच (शिरोवतं विधिवद्येस्तु चीर्ण) दिया है +। तथा 'श्ररिष्टनेमि' का समरण भी किया है, जो जैनियों के वावीसवें तीर्थद्वर हैं ×। इससे भी उस काल में दिगंवर मुनियोंका होना प्रमाणित हैं।

श्रव 'रामायणकाल' में भी दिगम्बर मुनियों के श्रस्ति त्व को देखिये। 'रामायण' के 'यालकाएड' (सर्ग १४ श्लो० २२) में राजा दशरथ श्रमणों को श्राहार देते बताये गये हैं ("तापसा भुक्षते चापि श्रमणा भुक्षते नथा।") श्रीर 'श्रमण' शब्द का शर्थ 'भूपणटीका' में दिगम्बर मुनि किया गया है –, जो ठीक है, फ्यांकि दिगम्बर मुनिका एक नाम 'श्रमण' भी है। तथापि जैन शास्त्र राजा दशरथ श्रीर रामचन्द्र जी श्रादि को जैनभक्त प्रगट करते हैं +। 'योगवाशिए' में रामचन्द्र जो

<sup>‡ &</sup>quot;देशकालिबिवृत्तोंडेस्मि दिगम्बर सुयोग्ग्यहम् ।"--दिमु, पृ० १० +योर, सर्थे = पृ० १४३

<sup>× &#</sup>x27;स्विस्ति नस्ताद्यों श्ररिष्टनेषि. ।' -- ईशाय. १० २४

 <sup>&</sup>quot;अमणा दिगम्बद्धाः अमणा वातवसना ।" +पद्मपुराण देतां

'जिनभगवान' के समान होने की इच्छा प्रगट करके अपनी जैनमिक प्रगट करते हैं ×। अतः रामायण के उक्त उल्लेखसे उस कालमें दिगम्बर मुनियों का होना स्पष्ट है।

"महाभारत" में भी 'नग्न च्रपणक' के कपमें दिगंबर मुनियों का उल्लेख मिलता है – , जिससे प्रमाणित है कि "महाभारतकाल" में भी दिगम्बर जैन मुनि मौजूद थे। जैनशास्त्रानुसार उस समय स्वयं तीर्थकर श्रिरष्टनेमि विद्यमान थे।

हिन्दू पुराण ग्रंथ भी इस विषय में वेदादिग्रंथों का समर्थन करते हैं। प्रथम जैन तीर्थं इर ऋषभदेव जी को श्री-मद्भागवत श्रीर विष्णुपुराण दिगम्बर मुनि प्रगट करते हैं, यह हम देख चुके। श्रव 'विष्णुपुराण' में श्रीर भी उल्लेख हैं वह देखिये । वहाँ मैत्रेय पाराशरऋषिसे पूंछते हैं कि 'नग्न किसको कहते हैं ?' उत्तरमें पाराशर कहते हैं कि "जो वेदको न माने वह नग्न हैं।" श्रर्थात् वेदिवरोधी नंगे साधु 'नग्न' हैं। इस संबंध में देव श्रीर श्रस्तर संग्राम की कथा कहकर किस प्रकार विष्णुके द्वारा जैनधर्म की उत्पत्ति हुई, यह वह कहते हैं। इसमें भी जैनमुनिका स्वरूप 'दिगंबर' लिखा हैं:—

<sup>×</sup> योगवासिष्ट श्र॰ १४ श्लोo =

<sup>-</sup> श्रादिपवं, अ०३ रतो० २६-२७

र्ग विष्णुपुराण तृतीयाश श्र० १७ व १८--वेजै०, पृ० २४ व पुरा-तत्व ४।१८०

"ततो दिगंबरो मुंडो वर्हिपत्र घरो द्विज् हिंजू देवासुर युद्ध की घटना इतिहासानीन काले हैं हिंज श्रतः इस उट्लेख से भी उस प्राचीन काल में दिगंबर मुनिका श्रस्तत्व प्रमाणित होता है। तथा वह निर्वाध विहार करते थे, यहमी इससे प्रगट है; क्यों कि इसमें कहा गया है कि वह दिगंबर मुनि नर्भदा तट पर स्थित श्रसुरों के पास पहुँचा श्रीर उन्हें निजधर्म में दोचित कर लिया !

'पद्मपुराख' प्रथम सृष्टि खंड १३ (पृ० ३३) पर जैनधर्म की उत्पत्ति के संबन्ध में एक ऐसीही कथा है, जिसमें विष्णु द्वारा मायामोह कप दिगंबर मुनि द्वारा जैनधर्म का निकास हुआ बताया गया है:—

बृहस्पति साहाय्यार्थे विष्णुना मायामोह समुत्पाद्वम् दिगम्बरेण मायामोहेन दैत्यान् प्रति जैनधर्मोपदेशःदानवानां मायामोह मोहितानां गुरुणा दिगंबर जैनधर्म दोन्ना दानम्।

मायामोइ को इसमें "योगी दिगंबरो मुगडो बर्हिपत्र-घरो हाँय" लिखा है + । इससे भी उक्त दोनों बातों की पुष्टि होती है ।

इसी 'पद्मपुराण' में (भूमिखंड २०६६) × में राजा वेण की कथा है। उसमें लिखा है कि एक दिगंबर मुनिने उस राजा को जैनधर्म में दीक्षित किया था। मुनिका स्वरूप यूं लिखा है:—

<sup>🗜</sup> पुरातस्व ४११७६ 🕒 वेजै०, पृ० १४

<sup>×</sup>R C Dutt, Hindu Shastras, pt VIII pp 213-22 a JG XIV 89

"नम्रक्षपो महाकाय सितमुगडो महाप्रमः। मार्ज्जनी शिखिपत्राणां कत्तायां सिह्यारयन्॥ गृहीत्वा पानपात्रश्च नारिकेल मयंकरे। पठमानो मरच्छास्त्रं वेदशास्त्र विदूषकम्॥ यत्रवेणो महाराजस्त्रतोपापास्वरान्वितः। सभायां तस्य वेगास्य प्रविवेश सपापवान्॥"

वह नम्न साधु महाराज वेगा की राजसभा में पहुंच गया और धर्मोपदेश देने लगा – । इससे प्रगट है कि दिगंबर मुनि राजसभा में भी वे रोक टोक पहुँचते थे। वेग ब्रह्माले ' छटो पीढ़ी में थे + । इसलिए वह एक अतीव प्राचीनकाल में हुये प्रमागित होते हैं।

'वायुपुराण्' में भी निर्श्रन्थ श्रमणींका उत्तेख है कि श्राद्धमें इनको न देखना चाहिये।\*

'रुकंघपुराण' ( प्रभासखंडके वस्त्रापथ स्त्रेत्र माहातम्य श्र०१६ ए० २२१) में जैनतीर्थंद्वर नेमिनाथको दिगम्बरिशवके श्रमुक्तप मानकर जाप करनेका विधान हैं !—

यह सुनकर वेण जैनी होगया। (एव वेणस्य वे राज्ञ सृष्टिरेस्व महात्मन । धर्माचार परित्यज्य कथ पापे मित्रभैवेत ॥) जैन सम्राट् खारवेल के शिलालेख से भी राजा वेण का जैनी होना प्रमाणित है। (जनैल श्रॉव दी विहार एएड श्रोडीसा रिसर्च सोसाइटी, भा० १३ ए० २२४)

<sup>-</sup> वसने बताया कि मेरे मत में-"अहँनतो देवता यत्र ि कि गुरुकच्यते।
दया वै परमो धर्मस्तत्र मोच प्रदृश्यते।"

<sup>+</sup>JG XIV 162 \* पुरातत्व, पृ० ४ पृ० ६८१ † वेजै॰, पृ॰ ३४।

"वामनोपि ततश्चको तत्र तीर्थावगाइनम्। याद्यपः शिवोद्दष्टः सूर्यविम्वे दिगम्बर ॥६४॥ पद्मासन स्थितः सौम्य स्तथातं तत्र संस्मरन्। प्रतिष्ठाप्य मदामृतिं पूजयामासवासरम् ॥६५॥ मनोभोष्ठार्थं सिद्धयर्थं ततः सिद्धमवाप्तवान्। नेमिनाथ शिवेत्येवं नामचक्रो शवामनः ॥६६॥"

इस प्रकार हिन्दूपुराण ग्रन्थभी इतिहासातीतकालमें दिगम्बर जैन मुनियोंका होना प्रमाणित करते हैं।

बौद्ध शास्त्रोंमें भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं जो भगवान् महावीरके पहले दिगम्बर मुनियोंका होना सिद्ध करते हैं। बौद्ध साहित्यमें अन्तिम तीर्थंड्कर निर्मन्थ महावीरके अतिरिक्त श्री सुपार्श्वी अनन्तजिन + श्रीर श्री पुष्पदन्त × के भी नामो-क्लेख मिलते हैं। यद्यपि उनके सम्बन्धमें यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि वे जैनतीर्थंड्कर श्रीर नग्न थे; किन्तु जब जैन साहि-

<sup>्</sup>रं 'महावगा' (११२२-२२ SBE p 144) में लिखा है कि बुद्ध राजगृहमें जब पहले पहले धर्म प्रचारकों आएतो लाठी वनमें "सुप्पतित्थ्य" के मदिरमें ठहरे १ इसके बाद इस मन्दिर में ठहरनेका उल्लेख नहीं मिलता। इसका यही कारण है कि इस जैन मन्दिरके प्रवन्धकोंने जब यह जान लिया कि म० बुद्ध अब जैनमुनि नहों रहे तो उन्होंने उनका आदर करमा रोक दिया। विशेष के लिए, देखो भमवु ० पृ० ४०-४१

<sup>+</sup> उपक आजीवक अनन्तिभिनको अपना गुरू बताता है। आजी-विकान जैनधमेंसे वहुत कुछ लिया था। अतः यह अनन्तिभन तीर्थं दूर ही होना चाहिए। आरिय-परियेषण-सुत्त IHQ III, 247

<sup>× &#</sup>x27;महावस्तु में पुष्पदन्तको एक वृद्ध श्रोर ३२ लक्ष्ययुक्त महापुरुष वताया है। —ASM. p. 30.

त्यमें उस नामके दिगम्बर वेषधारी तीर्थंद्वर महामुनीश मित्रते हैं, तब उन्हें जैन और नग्न मानना अनुचित नहीं है। वैसेवीद्ध साहित्य भ० पार्श्वनाथके तीर्थंवर्ती मुनियोंको नग्न प्रगट करता है × । अतः इस ओतसे भी प्राचीनकालमें दिगम्बर मुनियोंका होना सिद्ध है।

इस अवस्थामें जैनशालोंका यह कथन विश्वसनीय टहरता है कि भ० ऋषभनाथके समयसे बराबर दिगम्बर जैन मुनि होते आरहे हैं और उनके द्वारा जनताका महत कल्याण हुआ है। जैनतीर्थंद्वर सबही राजपुत्र थे और बढ़े २ राज्योंको त्यागकर दिगम्बर मुनि हुये थे। भारतके प्रथम सम्राट् भरत, जिनके नामसे यह देश भारतवर्ष कहलाता है, दिगम्बर मुनि हुयेथे। उनके भाई श्रीबाहुबिलजो अपनी तपस्याके लिए प्रसिद्ध हैं। तपस्वी क्पमें उनकी महान् मूर्ति आजमी श्रवणवेलगोल में दर्शनीय बस्तु है। उनकी उस महाकाय नग्नमूर्तिके दर्शन करके स्नी-पुरुष, बालक नृद्ध भारतीय तथा विदेशी अपने को सौमाग्यशाली समभते हैं। रामचन्द्रजी, सुप्रीव, युधिष्टर श्रादि अनेक दिगम्बर मुनि इस कालमें हुये हैं; जिनके भव्य-चित्रोंसे जैन शास्त्र भरे हुये हैं। सारांशतः गतकालमें भारत में दिगेंबरत्व अपनी श्रपूर्व छटा दर्शा चुका है।

<sup>× &#</sup>x27;महावगा' [१-७०-३] में है कि बोद मिचु श्रोंने नंगे श्रोर भोजन पात्रहीन मनुष्यों को दोचितकर लिया, जिसपर लोग कहने लगे कि बोदभी "तित्थियों" की तरह करने लगे। तिरिधय मठ बुद्ध श्रोर भठ महावीर से प्राचीन साधु श्रोर खासकर दिठ जैन साधु थे। इसलिये इन्हें भठ पारवैनाथ के तीर्थका मुनि मानना टीक है। ममनुठ, पूठ २३६-२३७. व जैसिमाठ, ११२-३।२४-२६, तथा IA, august 1930

### दिगम्बरत्व श्रीर दि० मुनि



श्री बाहुबालि गोम्मट स्वामी, श्रवण बेलगोला। [ पृ० ८४ ]

#### [ 90 ]

# भ० महावीर श्रीर उनके समकालीन दिगम्बर मुनि !

'निगराठो, त्रावुसी नाथपुत्ती सन्वज्ञु, सन्वद्स्सावी अपरिसेसं ज्ञारा दस्सनं परिजानातिः।'

-- मञ्समनिकाय।

'निगरठो नातपुत्तो संघी चेव गणी च गणाचार्यो च कातो यसस्की तित्थकरो साधु सम्मतो बहु जनस्स रत्तस्सू चिर पञ्जितो अद्भगतो वयो अनुष्पत्ता।' —दीधनिकाय!

राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणी त्रिशलां के खुपुत्र थे। रानी त्रिशला बिज्जियन राष्ट्रसंघके प्रमुख लिच्छिविन् अप्रणी राजा चेटककी खुपुत्री थीं। लिच्छिव स्त्रियों का आवास समृद्धिशाली नगरी वैशाली में था। ज्ञातृक स्त्रियों की वसती भी उसीके निकट थी। कुएडग्राम और कोल्लग-सिनचेश उनके प्रसिद्ध नगर थे। भगवान महावीर वर्द्ध मान का जनम कुएडग्राम में हुआ था और वह अपने कातृवंशके कारण "कातृपुत्र" के नामसे भी प्रसिद्ध थे। वौद्ध ग्रन्थों में उनका उल्लेख इसी नामसे हुआ मिलता है और वहां उन्हें

भ० गौतम बुद्धका समकालीन वताया गया है। दुसरे शब्दों में कहें तो भ० महावीर श्राजसे लगभग ढाई हज़ार वर्ष पहले । इस धरातलको पवित्र करते थे श्रीर वह सन्नी राजपुत्र थे।

भरी जवानी में ही महावीरजी ने राजपाठका मोह त्याग कर दिगम्बर मुनिका वेष धारण किया था और तीस वर्ष तक कठिन तपस्या करके वह सर्वं श्रीर सर्वंदशीं तीर्थ- कर होगये थे। 'मिल्किमनिकाय' नामक वौद्ध श्रम्थमं उन्हें सर्वं स्वं स्वं श्रीर श्रीर श्रीप ज्ञान तथा दर्शनका ज्ञाना जिला है†। तीर्थं कर महावीरने सर्वं होकर देश-विदेश में भ्रमण किया था श्रीर उनके धर्म प्रचारसे लोगोंका श्रात्मकल्याण हुआ था। उनका विहाग संघ सहित होता था श्रीर उनकी विनय हर कोई करता था। वौद्ध ग्रंथ 'दीघनिकाय' में जिला है कि ''निग्रन्थ ज्ञात्पपुत्र (महावीर) संघके नेता हैं, गणाचार्य है, दर्शन विशेषके प्रणेना है, विशेष विख्यात है, तीर्थं कर है, वहु मनुखा हारा पूज्य है, अनुभवशील है, बहुत कालसे लाधु श्रवस्थाका पालन करते हैं श्रीर श्रिधक वय प्राप्त है। "‡

जैन शास्त्र 'हरिवंश पुराण' में लिखा है कि "भगवान महावीरने मध्यक (काशी, कीशल, कौशल्य, कुसंध्य, अध्वष्ट,

अविशेपके तिये हमारा "भगवान महावीर फ्रीर म० वद्ध" नामफ यन्थ देखी ।

<sup>†</sup> मजिक्कमनिकाय ( P. T S ) भा० १ पृ० ६१-६३

<sup>‡</sup> दीचनिकाय ( P. T S. ) भा० १ पू० ४६-४६

त्रिगर्तपञ्चाल, भद्रकार, पाटच्चार, मौक, मत्स्य, कनीय, सुरसेन एवं वृकार्थक), समुद्रतटके ( कलिङ्ग, कुरुजाङ्गल, कैकेय, आत्रेय, कांबोज, बाल्होक, यवनश्रुति, सिंधु, गांधार, सौवीर, स्र, भीरु, दशेरुक, वाडवान, भारद्वाज और काथलोय) और उत्तर दिशाके (तार्ण, कार्ण, प्रच्छाल आदि) देशों मैं विद्वार कर उन्हें धर्मकी और ऋज किया था।" ×

भगवान् महावीरका धर्मं श्रहिसा प्रधान तो था ही, किन्तु उन्होंने साधुश्रोंके लिये दिगम्बरत्वका भी उपदेश दिया था + । उन्होंने स्पष्ट घोषित किया था कि जैनधर्ममें दिगम्बर साधु ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है । बिना दिगम्बर वेष धारण किये निर्वाण प्राप्तकर सेना श्रसंभव है। श्रीर उनके इस वैद्यानिक उपदेशका आदर श्रावाल-वृद्ध-वनिताने किया था!

विदेह में जिस समय भ० महावीर पहुंचे तो उनका वहां लोगों ने विशेष श्रादर किया। वैशाली में उनके शिष्यों की संख्या श्रधिक थी। स्वयं राजा चेटक उनका शिष्य था। श्रज्जदेश में जब भगवान पहुंचे तो वहां के राजा कुणिक श्रजात शत्रु के साथ सारी प्रजा भगवान की पूजा करने के लिये उमड़ पड़ी। राजा कुणिक कौशाम्बी तक महावीर स्वामी को पहुंचाने गये। कौशाम्बी नरेश ऐसे प्रतिबुद्ध हुये कि वह दिगंवर मुनि होगये। मगधदेश में भी भगवान महा-

<sup>×</sup> हरिवशपुराण (कलकत्ता) पृ० १८

<sup>🕂</sup> भमवु । ४४-८० व ठाणा, पृ । ८१३

वीर का खूब विहार हुआ था और उनका अधिक समय
राजगृह में व्यतीत हुआ था। सम्राट् श्रेणिक विम्वसार
भगवान् के अनन्य भक्त थे और उन्होंने धर्मप्रमावना के अनेक
कार्य किये थे। श्रेणिकके अभयकुमार, वारिषेण आदि कई
पुत्र दिगंबर मुनि हो गये थे। दक्तिण भारतमें जब भगवान्
का विहार हुआ तो हेमांग देशके राजा जीवंधर दिगम्बर
मुनि हो गये थे। इस प्रकार भगवान् का जहां २ विहार हुआ
वहां वहां दिगंबर धर्मका प्रचार हो गया। शतानीक, उदयन,
आदि राजा, अभय, नंदिषेण आदि राजकुमार, शालिभद्र,
धन्यकुमार, प्रीतंकर आदि धनकुवेर, इन्द्रभूति, गौतम आदि
बाह्यण विद्वान, विद्युच्चर आदि सहश पतितात्मार्थे—अरे
न जाने कीन कौन भगवान् महावीर की शरणमें आकर मुनि
हो गये।
#

सचमुच अनेक धर्म-िपासु भगवान के निकट आकर धर्मामृत पान करते थे। यहां तक कि स्वयं म० गौतमबुद्ध और उनके संघ पर भगवानके उपदेशका प्रभाव पड़ा था। बौद्ध भिन्नुओं ने भी नग्नता धारण करनेका आग्रह म० बुद्ध से किया था। । इसपर यद्यपि म०बुद्धने नग्न वेषको बुरा नहीं बतलाया, किन्तु उससे कुछ ज़्यादा शिष्य पानेका लाभ न देणकर उसे उन्होंने श्रस्वीकार कर दिया । ‡ पर तोभी एक

<sup>+</sup> ममबु॰, प्रष्ट ६४-६६ 💠 ममबु॰, प्र० १०२-११०

<sup>‡ &#</sup>x27;महावगा' (द-२द-१) में है कि "एक बौद्ध भिच्न ने म० बुद्ध के पास नगे हो. श्राकर कहा कि भगवन् ने संयमी पुरुष की बहुत प्रशासा की

समय नैपाल के तांत्रिक बौद्धों में नग्न साधुश्रों का श्रस्तित्व हो गया था + । सच यात तो यह है कि नग्नवेष को । साधु-पद के भूषण रूपमें सबहों को स्वीकार करना पड़ता है। उसका विरोध करना प्रकृति को कोसना है। उसपर म० बुद्ध के ज़मानेमें तो उसका विशेष प्रचार था। श्रभी भ०महावीरने धर्मोपदेश देना प्रारंभ नहीं किया था कि प्राचीन जैन श्रीर श्राजीविक श्रादि साधु नंगे घूसकर उसका प्रचारकर रहेथे ×!

+ 'नेपाल में गृढ श्रीर तात्रिक नामकी एक बौद्धधर्म की शाखा है। मि0 हाग्सनने लिखा है कि, इस शाखा में नग्न यति रहा करते है।'— जैसिमा0, १।२-३। ए० २४

× जेम्स एल्वी, पो० जैकीवी तथा डा० वु हहर इस ही बात का समर्थंन करते हैं कि दिगम्बरत्व म० वु द के पहले से प्रचलित था श्रीर श्राजीविक श्रादि तीर्थंकों पर जैनवम का प्रमाव पडा था; यथा—

"In James d' Alwis' paper (Ind Anti VIII) on the Six I'n thakas the "Digambaras" appear to have been regarded as an old order of ascetics and all of these heretical teachers betray the influence of James in their doctrines '---JA, IX, 161.

Prof Jacobi remarks "The preceding four

है, जिसने पापों को घो डाला है और कपायों को जीत लिया है तथा ज दयालु, विनयी और साहसी है। हे भगवन् !-यह नग्नता कई प्रकार से सयम और सतोप को उत्पन्न करने में कारणभूत है—इससे पाप मिटता, कषाय दवते, दयाभाव बढ़ता तथा विनय और उत्साह आता है। प्रभो! यह अच्छा हो यदि आप भी नग्न रहने की आका दें।" बुद्ध ने उत्तरमें कहा कि "भिचुओं के लिए यह उचित न होगी—एक अमण के लिये यह अयोग्य है। इसिलिये इसका पालन नहीं करना चाहिये। हे मूर्लं! तित्थियों की तरह तू भी नग्न कैसे होगा ? हे मूर्लं, इससे नये लोग भी दीचित न होंगे।"

# देखिये यौद्धग्रन्थोंके श्राधारसं इस विषयमें डॉ॰ स्टीवेन्सन लिखते हैं +:--

Tuthahas (Makkhali Goshal etc.) appear all to have adopted some or other doctrines or practices which makes part of the Jaina system, probably from the Jains themselves. It appears from the preceding remarks that Jaina ideas and practices must have been current at the time of Mahavira and independently of him. This combined with other arguments, leads us to the opinion that the Nigranthas were really in existence long before Mahavira."——(IA IX, 162).

Prof T W Rhys Davids notes in the 'Vinaya Texts' that "The sect now called Jams are divided into two classes, Digambara & Swetambara the latter of which eat naked They are known to be the successors of the school called Niganthas in the Pali Pitakas"—SBE. XIII, 41

Dr Buhler writes, "From Buddhist accounts in their canonical works as well as in other books, it may be seen that this rival (Mahavira) was a dangerous and influential one and that even in Buddhastime his teaching had spread considerably. Also they say in their description of other rivals of Buddha that these, in order to gain esteem, copied the Ningianthas and went unclothed, or that they were looked upon by the people as Ningiantha holy ones, because they happened to lost their clothes—AISJ, p. 36

- वैतिमा , ११२-३।२४ "The people bought clothes in abundance for him, but he (Kassapa) refused them as he thought that if he put them on, he would not be treated with the same respect Kassapa said,

"(एक तीर्थक नग्न हो गया) लोग उसके लिये बहुतसे वस्र लाये, किन्तु उनको उसने स्वीकार नहीं किया। उसने यही सोचा कि, यदि मैं वस्त्र स्वीकार करता हूं तो संसारमें मेरी अधिक प्रतिष्ठा नहीं होगी। वह कहने लगा कि लज्जा रच्ला के लिए हो वस्त्रधारण किया जाता है और लज्जा ही पापका कारण है; हम अहत् है, इसलिए विषयवासना से अलिप्त होने के कारण हमें लज्जाकी कुछुमी परवाह नहीं।' इसका यह कथन सुनकर बड़ी पसन्नता से वहां इसके पांच सौ शिष्य बन गए; बिक्त जंबूद्वीप में इसी को लोग सच्चा बुद्ध कहने लगे।'

यह उरलेख संभवतः मक्खिल गोशाल अथवा पूर्ण काश्यप के सम्बन्ध में है। ये दोनों साधु भ० पार्श्वनाथकी शिष्यपरंपरा के मुनि थे । मक्खिल गोशाल भ० महावीरसे रुष्ट होकर अलग धर्मप्रचार करने लगा था और वह "आजीविक" संप्रदायका नेता बन गया था। इस संप्रदाय का निकास प्राचीन जैनधर्मसे हुआ था † और इसके साधु भी नग्न रहते थे ‡। पूरण-काश्यप गोशालका साथी और

<sup>&</sup>quot;Clothes are for the covering of shame and the shame is the effect of sin I am an Arahat As I am free from evil desires, I know no shame" etc

<sup>---</sup>BS,pp 74-75

<sup>\*</sup> भमव ०, पृष्ट १७-२१

<sup>†</sup> वोर, वर्ष ३ ए० ३१२ व ममवु० प्रष्ट १७---२१

<sup>्</sup>रै 'श्राजीविको ति नगा-समणको ।'—'पपञ्च-सृदनी ११२ ॰६,— IHQ., III, 248.

वहभी दिगम्बर रहा था। सचसुच दिगम्बर जैनधर्म पहले से ही चला आरहा था, जिसका प्रभाव इन लोगों पर पडा था!

उस पर, भगवान महावीरके श्रवतीर्ण होतेही दिगम्बरत्वका महत्व श्रीरभी वढ़ गया। यहांतकि दुसरी संप्रदायोंके लोगभी नग्न वेष धारण करनेको लाला-यित होगये; जैसेकि ऊपर प्रकट किया गया है।

बौद्धशास्त्रोंमें निर्द्रन्थ (दिगम्बर) महामुनि महावीरके विहारका उत्लेखमी मिलता है। 'मिन्सिम निकाय' के 'द्रामय-राजकुमार सुत्त' से प्रगट है कि वे राजगृहमें एक समय रहे थे †। 'उपालोसुत्त' से मण् महावीरका नालन्दमें विहार करना स्पष्ट है। उस समय उनके साथ एक बड़ी संख्यामें निर्द्रन्थ साधु थे ‡। 'सामगामसुत्त' से यह प्रगट है कि भगवान ने पावासे मोस्त प्राप्त की थी +। 'दीघृनिकाय' का 'पासादिक सुत्त' भी इसी बातका समर्थन करता है ×। 'संयुत्तनिकाय' से भगवान महावीरका संघसहित 'मिन्छुका-खग्रह' में विहार करना स्पष्ट है –। 'ब्रह्मजालसुत्त' में

<sup>†</sup> मिन्सिम (PTS) भा०१ प्र॰ ३६२—भमवु॰ प्र॰ १६१ ‡ मिन्सिम • १।३७१ व "The MN tells us that once

Nigantha Nathaputta was at Nalanda with a big retinue of the Niganthas "---AIT, p 147.

<sup>+</sup> मजिममा ११६३-भमवु ० २०२

<sup>×</sup> दीघ0, III 117-118,—ममनु॰ प्र० २१४

<sup>-</sup> सपुत्त० ४ । रद्य७--भमवु० ए० २१६

राजगृहके राजा अजातशत्रुको भगवान महावीरके दर्शनके लिये गया लिखा है #! 'विनयपिटक' के 'महावग्ग' प्रंथसे महावीर स्वामीका वैशालीमें धर्मप्रचार करना प्रमाणित है #! एक 'जातक' में भ० महावीरको 'अचेलक नातपुत्त' कहा गया है × ! 'महावस्तु' से प्रगटहै कि अवन्तीके राजपुरोहित का पुत्र नालक बनारस आया था ! वहां उसने निप्र न्थनाथ-पुत्त (महावीर को) धर्म प्रचार करते पाया ‡! 'दीधनिकाय' से यह स्पष्ट है कि कौशलके राजा पसेनदीने निर्श्रन्थ नातपुत्त (महावीर) को नमस्कार किया था \*! उसकी रानी मिल्लका ने निर्श्रन्थोंके उपयोगके लिये एक भवन बनवाया था ए। सारांश्तर बीद शास्त्रभी भगवान महावीरके दिगन्तव्यापी और सफल विहारकी साची देते हैं।

भगवान्के विद्वार और धर्मप्रचारसे जैनधर्मका विशेष बद्योत हुआ था। जैनशास्त्र कहते हैं कि उनके सङ्घर्म चौद्द हज़ार दिगम्बर मुनि थे; जिनमें 8800 साधारण मुनि, ३०० अङ्गपूर्वधारी मुनि, १३०० अवधिज्ञानधारी मुनि, ६०० ऋदिविक्रिया युक्त, ५०० चार ज्ञानके धारी, ७०० केवलज्ञानी

<sup>\*</sup> भमबू०, ए० २२२

<sup>🕂</sup> महावगा ६ । ३१ । ११—भमवु ए० २३१-२३६

<sup>×</sup> जातक २ : १=२

<sup>‡</sup> ASM., p 159.

<sup>₩</sup> दीघ० १।७८-७६—IHQ I, 153

<sup>†</sup> LWB, p. 109

श्रौर ६०० श्रनुत्तरवादी थे। महावीर-सङ्घके ये दिगम्बर मुनि दस गर्णोमें विभक्त थे और ग्यारह गर्णधर उनकी देख-रेख रखते थे । इन गण्धरोंका संचिप्त वर्णन निम्न प्रकार है :--

(१) इन्द्रभूति गौतम, (२) वायुभूति, (३) श्रश्निभूति, ये तीनों गण्धर मगध देशके गौर्वर ग्राम निवासी वसुभूति (शांडिल्य) ब्राह्मणुकी स्त्री पृथ्वी (स्थिएडला) श्रीर केंसरीके गर्भसे जन्मे थे। गृहस्थाश्रम त्यागनेके बाद ये क्रमसे गौतम, गार्य और भार्गव नामसे भी प्रसिद्ध हुये थे। जैन होनेके पहले ये तीनों वेदधर्मपरायण ब्राह्मण विद्वान् थे। भ०महावीर के निकट इन तीनोंने अपने कई सी शिष्यों सहित जैन-धर्मकी दीचा प्रहणकी थी और ये दिगम्बर मुनि होकर मुनियोंके नेता हुये थे। देश देशान्तरमें विहार करके इन्होंने खूब धर्म-प्रभावनाकी थी !+

चौथे गण्धर व्यक्त कोल्लग सन्तिवेश निवासी धन-मित्र ब्राह्मणकी वारुणी × नामक पत्नीकी कोख से जन्मे थे। दिगम्बर मुनि होकर यहभी गणनायक हुये थे।

पांचवं सुधर्म नामक गण्धरभी कोल्लग सन्निवेशके निवासी धस्मिल ब्राह्मणुके सुपुत्र थे। इनकी माताका नाम मिह्नला था। भ० महावीरके उपरान्त इनके द्वारा जैनधर्मका विशेष प्रचार हुआ था।-

<sup>‡</sup> भम०, १९७। 🕂 ख्रजेश०, प्र० ६०-६१।

<sup>×</sup> रुजैश॰, पृ॰ ८। ÷ रुजैश॰, पृ॰ ८।

छुठे मिरिडक नामक गण्धर मौर्घ्यांख्यदेश निवासी धनदेव ब्राह्मणको विजया देवी स्त्रीके गर्भसे जन्मे थे। दिग-म्बर मुनि होकर यह वीर सङ्घर्मे सम्मिलित हो गये थे श्रीर देश-विदेशमें धर्म प्रचार किया था।

सातवें गणधर मौर्यपुत्र भी मौर्याख्य देशके निवासी 'मौर्यक' ब्राह्मणके पुत्र थे। इन्होंने भो भ० महावीरके निकट दिगम्बरीय दीला ग्रहण करके सर्वत्र धर्म-प्रचार किया था।

श्राठवें गणधर श्रकम्पन् थे, जो मिथिलापुरी निवासी देव नामक ब्राह्मणकी जयन्ती नामक स्त्रोके उदरसे जन्मे थे। इन्होंने भी खूब धर्मप्रचार किया था।

नर्ने धवल नामक गण्धर कोशलापुरी के वसु विप्रकं सुपुत्र थे। इनकी मांका नाम नन्दा था। इन्होंने भी दिगम्बर मुनि हो सर्वत्र विहार किया था।

दसर्वे गणधर मैत्रेय थे। वह वत्सदेशस्थ तुद्धिकाख्य नगरीके निवासी दत्त ब्राह्मणकी स्त्री कहणाके गर्भसे जन्मे थे। इन्होंनेभी श्रपने गणके साधुश्रों सहित धर्म प्रचार किया था।

ग्यारहवें गण्धर प्रभास राजगृह निवासी बल नामक ब्राह्मणकी पत्नी भद्राकी कुच्चिसे जन्मे थे। श्रौर दिगम्बर मुनि तथा गण्नायक होकर सर्वत्र धर्मका उद्योत करते हुए विचरे थे।

<sup>\*</sup> वजैश०, प्रo =

इन गण्धरोंकी श्रध्यक्तामें रहे उपरोक्त चौदह हज़ार दिगम्बर मुनियोंने तत्कालीन भारतका महान् उपकार किया था। विद्या, धर्मज्ञान श्रीर सदाचार उनके सद् उद्योगसे भारत में खूब फैले थे। जैन श्रीर बौद्धशास्त्र यही प्रकट करते हैं:—

"The Buddhist and Jaina texts tell us that the itinerant teachers of the time wandered about in the country, engaging themselves wherever they stopped in serious discussion on matters relating to religion, philosophy, ethics morals and polity." †

भावार्थ—बोद्ध श्रौर जैन शास्त्रोंसे ज्ञात होता है कि तत्कालीन धर्म-गुरु देशमें सर्वत्र विचरते थे श्रौर जहां वे उहरते थे वहां धर्म, सिद्धान्त, श्राचार, नीति श्रौर राष्ट्रवार्ता विषयक गामीर चर्चा करते थे। सचमुच उनके द्वारा जनता का महान हित हुआ था।

योद्धशास्त्रोंमें भी भ० महावीरके सङ्घके किन्हीं दिग-स्वर मुनियोंका वर्णन मिलता है; यद्यपि जैनशास्त्रोंमें उनका पता लगा लेना सुगम नहीं है। जो हो, उनसे यह स्पष्ट है कि' भ० महावीर और उनके दिगम्बर शिष्य देशमें निर्वाध विच-रते और लोक कल्याण करते थे।

<sup>†</sup> LWB, p 50

सम्राट् श्रेणिक बिम्बसारके पुत्र राजकुमार भ्रभ्य दिगम्बर मुनि होगये थे, यह बात बौद्धशास्त्रभी प्रगट करते हैं #। उन राजकुमारने ईरान देशके वासियों में भी धर्मप्रचार कर दिया था। फलतः उस देशका एक राजकुमार श्राद्र क निग्रीन्थ साधु होगया था। †

बौद्ध शास्त्र वैशालीके दिगम्बर मुनियोंमें सुण्क्जत, कलारमत्थुक, और पाटिकपुत्रका नामोल्लेख करते हैं। सुण्क्जित एक लिच्छिव राजपुत्र था और वह बौद्धधर्म छोड़कर निर्शन्थ मतका अनुयायी हुआ था ‡।

वैशाली के सन्निकट एक कन्डरमसुक नामक दिगम्बर मुनिके आवासकाभी उल्लेख बौद्धशास्त्रोंमें मिलता है। उन्होंने यावत् जीवन नग्न रहने और नियमित परिधिमें विहार करने की प्रतिज्ञा ली थी।+

श्रावस्तीके कुल पुत्र (Councillor's son) श्रर्जुन भी दिगम्बर मुनि होकर सर्वत्र विचरे थे।

<sup>\*</sup> PB, p 30 व ममन्०, पृ० २६६।

<sup>†</sup> ADJB, I p 92 ‡ भमनु, ए० २४४।

<sup>+ &</sup>quot;अचेलों कन्डरमसुको वेसालियम् परिवसति लाभगा-प्पतोच एव पर्सगा, प्पत्तोच विज्ञिग।में । तस्स सत्तवत्त-पदानि समत्तानि समादिन्नानि होन्ति—'यावजीवम् अचेलको अस्सम्, न य्तथम् परिदहेय्यम् । यावजीवम् ब्रह्मचारी अस्सम् न मेथनुम् परिसेवेय्यम् ""इत्यादि ।"—दीचनिकाय (P. T S ) भा० ३ ए० ६-१० व भमवू०, ए० २१३ ।

<sup>×</sup> PB. p. 83 व भमनु , गृ ० २६७।

यह दिगम्बर मुनि और इनके साथ जैन साध्वीयाँभी सर्वत्र धर्मीपदेश देकर मुमुक्तुओं को जैनधर्ममें दीन्नित करते थे - । इसी उद्देश्यको लेकर वे नगरों के चौराहों पर जाकर धर्मीपदेश देते और वाद भेरी बजाते थे। बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि "उस समय तीर्थक साधु—प्रत्येक पन्नकी अष्टमी, चतु-र्दशी और पूर्णमासीको एकत्र होते थे और धर्मीपदेश करते थे। सोग उसे सुनकर प्रसन्न होते और उनके अनुयायी बन जाते थे।"

इन साधुर्योको जहांभी अवसर मिलता था वहाँ ये अपने धर्मकी श्रेष्ठताको प्रमाणित करके अवशेष धर्मोंको गौण प्रकट करते थे।

भ० महावीर और म० गौतम बुद्ध दोनों ने ही श्रिहिंसा धर्मका उपदेश दियाथा; किन्तु भ० महावीरकी श्रिहंसा मन, बचन, काय पूर्वक जीवहत्यासे विलग रहनेका विधान था— भोजन या मौज शौकके लिये भी उनमें जीवोंका प्राण्डयपरो-पण नहीं किया जा सकताथा । इसके विपरीत म० बुद्धकी श्रिहंसामें बौद्ध भिन्नुश्रोंको मांस और मत्स्य भोजन श्रहण करने की खुली श्राह्मा धी। एक बार नहीं श्रनेक बार स्वयं० म० बुद्ध ने मांस भोजन किया था। ऐसेही श्रनसरों पर दिगम्बर मुनि

<sup>÷</sup> बौदों के थेर-थेरी गाथाओं से यह प्रगट है। भमवु०, पृ० २४६---

<sup>\*</sup> महावगा २।१।१ व भमवु०, प्र० २४०। 🕆 भमवु० प्रष्ट १७०।

बौद्ध भिज्जुश्रोंको श्राड़े द्वार्थों लेतेथे। एक मरतबा जब भगवान महावीरने बुद्धके इस हिंसक कर्मका निषेध किया, तो बुद्धने कहाः "भिचुत्रो, यह पहला मौका नहींहै बल्कि नातपुत्त (महा-वीर) इससे पहिलेभी कई मरतवा खास मेरे लिये पके हुए मॉसको मेरे भन्न जरने पर श्रान्तेष कर चुके है 🕆 ।'' एक दूसरी बार जब वैशालीमें म० बुद्धने सेनापतिसिंहके घर पर मांसाद्वार किया तो, बौद्ध शास्त्र कहता है कि "निर्मन्थ एक बड़ी संख्यामें वैशालीमें सडक २ और चौराहे २ पर यह शोर मचाते कहते फिरे कि श्राज सेनापतिसिंहने एक बैलका बध कियाहै और उसका आहार अमण गौतमके लिये बनाया है। अमण गौतम जानवृक्ष कर कि यह बैल मेरे श्राहार के निमित्त मारा गया है, पशुका मांस खाताहै, इसलिए वही उस पशुके मारनेके लिये बधक है 🕻।" इन उल्लेखोंसे उस समय दिगम्बर मुनियोंका निर्वाधरूपमें जनताके मध्य विचरने ग्रीर धर्मोपदेश देनेका स्पष्टीकरण होता है।

<sup>†</sup> Cowell, Jatakas II, 182--भमनु०, पृष्ट २४६।

<sup>‡ &</sup>quot;At that time a great number of the Niganthas (running) through Vaisali, from road to road, cross-way to cross-way, with outstretched arms cried, 'Today Siha, the General has killed a great ox and has made a meal for the Samana Gotama, the Samana Gotama knowingly eats this meat of an animal killed for this very purpose, & has thus become virtually the author of that deed "—Vinaya Texts, SBE, Vol. XVII, p 116 & HG, p 85

बोद्ध गृहम्थीने कई मरतया दिगम्बर मुनियोंको श्रपने घरके श्रन्तःपुरमें बुलाकर परीद्धा की थी + । सारांशतः दि० मुनि उस समय हाट—वाज़ार, घर—महल, रंक—राव—स्व ठौर सबही को धर्मापदेश देते हुये विहार करते थे। श्रम श्रागेके पृष्टीमें भगवान महाबीरके उपरान्त दिगम्बर मुनियोंके श्रस्तित्व और विहारका विवेचन कर देना उचित है।

<sup>+</sup> IIG., pp SS-95 व भगतु०, इन्ड २४६-२४६ ।

#### दिगम्बरत्व और दि० मुनि०



श्री १००८ मगवान् पार्श्वनाथ जी। (पृष्ठ ८४)

( विक्टोरिया एएड श्रलवर्ट म्यूजियम लन्डन के सौजन्य व श्राज्ञा से )

### [ 88 ]

### नन्द-साम्राज्यमें दिगम्बर-मुनि !

------

-K.P Javaswal.\*

प्राक्तमी राजा नहीं हुआ और मगधलाम्राज्यकी वागडोर नन्दवंशके राजाओं के हाथमें आगई। इस वंशमें 'वर्डन्' (Increaser) उपाधि-धारी राजा नन्द विशेष प्रख्यात और प्रतापी था। उसने दक्षिण पूर्व और पश्चिमीय समुद्रतट वर्त्ती देश जीन लिये थे तथा उत्तरमें हिमालय प्रदेश और काश्मीर एवं अवन्ती और कलिङ्ग देशको भी उसने अपने आधीन कर लिया धार्म। कलिङ्ग-विजयमें वह वहांसे 'कलिङ्ग-जिन' नामक एक प्राचीन मृत्तिं लेआया था और उसे विनय के साथ उसने अपनी राजधानी पाटलीपुत्रमें स्थापित किया

<sup>\*</sup> JBORS, Vol, XIII p 245

<sup>4</sup> Ibid Vol. I pp. 78--79

था। उसके इस कार्यसे नन्दवर्द्धनका जैनधर्मावलम्बी होना स्पष्ट है। 'मुद्रारात्तस नाटक' श्रीर जैनसाहित्यसे इस वंशके राजाश्रोंका जैनी होना सिद्ध हे श्रीर उनके मन्त्रीभी जैन थे। श्रान्तम नन्दका मन्त्री राज्ञस नामक नोनिनिपुण पुरुष था। 'मुद्राराज्ञस' नाटकमें उसे जीवसिद्धि नामक च्याणक श्रथीत् दिगम्बर जैन मुनिके प्रति विनय प्रगट करते दर्शाया गयाहै तथा यह जीवसिद्धि सारे देशमें—हाटबाज़ार श्रीर श्रन्तःपुर—सब ही ठौर वेरोक टोक विद्यार करता था, यह बातमी उद्यत नाटकसे स्पष्ट हैं। पेसा होना है भी स्वामाविक; वर्षोंक जब नन्दवंशके राज्य जैनी थे तो उनके साम्राज्यमें दिगम्बर जैन मुनिकी प्रतिष्ठा होना लाज़मी थो। जनश्रुतिसे यहभी प्रगट है कि श्रन्तिम नन्दराज्ञाने 'पञ्चपहाड़ो' नामक पाँच स्तूप पटनामें बनवाये थे+। 'पञ्चपहाड़ो' (राजगृह) जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। नन्दने उसीके श्रमुरूप पाँच स्तूप पटना

<sup>†</sup> Chanakya says —

There is a fellow of my studies, deep
The Brahman Indusarman, him I sent,
When just I vowed the death of Nanda. hither
And here repairing as a Buddha (9वरणक) mendicant 'f

iliaving the marks of a Ksapanaka the individual is a Jaina Raksasa repose in him implicit confidence—HDW, p. 10

<sup>+ &#</sup>x27;Sir G Grierson informs me that the Nandas were reputed to be bitter enemies of the Brahmans ... the Nandas were Jamas and therefore hateful to

में बनवाये प्रतीत होते हैं। यह कार्य्यभी उनकी मुनि-भक्ति का परिचायक है।

जैन कथाग्रन्थोंसे विदित है कि एक नन्द् राजा स्वयं दिगम्बर जैन मुनि होगये थे तथा उनके मन्त्री शकटालभी जैनी थेक । शकटालके पुत्र स्थूलभद्गभी दिगम्बर मुनि होगये थे†। सारांश यह कि नन्द-साम्राज्यके प्रसिद्ध पुरुषोंने स्वयं दिगंयर मुनि होकर तत्कालीन भारतका कल्याण किया था श्रीर नन्द्राजा जैनोंके संरच्क थे‡।

शिशुनागवंशके अन्त और नन्द्राज्यके आरम्भकालमें जम्बूस्वामी अन्तिमकेवलीसर्वक्षने नम्नवेषमें सारे भारतका

The supposition that the last Nanda was either a Jama or Buddhist is strength-cined by the fact that one form of the local tradition attributed to him the erection of the Panch Pahari at Patna, a group of ancient stupas, which be either Jama or Buddhist "—EHI, p 44

वनका जैन होना ठीक है, क्योंकि नन्दबर्ढनके जैन होनेमें सन्देह नहीं है श्रीर "मुद्राराच स" नन्दमन्त्री आदि को जैन प्रगट करता है।

\* हिंग्वेण कथाकोप तथा श्राराधनाकथाकोप देखो ।

ं सातर्वा गुनरातो साहित्य परिपद् रिपोट, १९४८ ४१ तथा "भद्र-वाहु चित्र" (१९६८ ४१) में म्थूलमद्रादिको दिगम्बर मुनि लिखा है। (रामल्यस्थ्ल भद्राख्य स्थूलाचार्योदियोगिनः।)

t "Nanda were Jams"—CHI, Vol I p 164
"The nine kings of the Nanda dynasty of
Magadha were patrons of the Order ( Sangha of
Mahavira)'—HARI, p. 59.

भ्रमण किया था। कहते हैं कि वड़ाल के कोटिकपुर नामक स्थान पर उन्होंने सर्वधता प्राप्तको थी + । उनका विहार यहाल के प्रसिद्ध नगर पुड़्व ईन्, ताम्र्रालित ग्रादिमें हुआ था। एक दफा वह मधुराभी पहुँचे थे। अन्तमें जब वह राजगृह विपुलाचल से मुक्त हो गये, तो मधुरामें उनकी स्मृतिमें एक स्तूप बनाया गया था × ।

मथुग जैनोंका प्राचीन केन्द्र था। वहां में पार्श्वनाथ जो के समयका एक स्तूप मौज्द था – । इसके अतिरिक्त नन्द्कालमें वहां पांच सौ एक स्तूप और बनाये गये थे; क्यों कि वहांसे इतने ही दिगम्बर मुनियोंने समाधिमरण किया था। ये सब मुनि श्रो जम्बूस्वामीके शिष्य थे। जिस समय जम्बूस्वामी दिगबर मुनि हुये तो उस समय विद्युच्चरनामक एक नामी डाकूभी अपने पाँच सौ साथियों सहित दिगंबर मुनि हो गया था। एक द्का यह मुनिसह देश-विदेशमें विहार करना हुआ शामको मथुग पहुँचा। यहां महाउद्यानमें वह ठहर गया। उपरान्त रातको उन मुनियों पर वहां महा

<sup>×</sup> अनेकान्त, वर्ष १ प्रष्ठ १४१:—
"मगर्थाटमहादेश मथुगदिपुरीस्तथा । कुउँन् धर्मोपदेश स केवलज्ञानलीचन
॥११=॥१२॥ वर्षाछादशपर्यन्त स्थितम्तत्र जिनाधिप , नती जगाम
निर्वाण केवलो विपुलाचलात ॥१६६॥—अम्बुम्बामी चरित्

<sup>-</sup> JOAM, p 13

उपसर्ग हुन्ना और उसके परिणामक्षप मुनियोंने साम्यभावसे प्राण त्याग किये। इस महत्वशाली घटनाकी स्मृतिमें ही वहाँ पांच सौ एक स्तूप बना दिये गये थे। #

इस प्रकार न जाने कितने मुनि-युङ्गव उससमय भारत में विहार करके लोगोंका दितसाधन करते थे! उनका पता लगा लेना कठिन है! नन्द्-साम्राज्यमें उनको पूरा पूरा संर-ज्ञ प्राप्त था!

## [ १२ ] मौर्य-समाट् और दिगम्बर मुनि !

"भद्रवाहुवचः श्रुत्वा चन्द्रगुप्तो नरेश्वरः। श्रस्यैवयोगिनं पार्श्वे दधौ जैनेश्वरं तपः ॥३८॥ चन्द्रगुप्तमुनिः शोघृं प्रथमो दशपूर्विणाम्। सर्व संघाधिपो जानो विशाखाचाय संइकः ॥३८॥ श्रनेनसह संघोषि समस्तो गुरुवाक्यतः। दांत्रणा पथदेशस्य पुन्नाट विषयं ययौ ॥४०॥"

—हरिषेण कथाकोष †

भ श्रनेकान्त वर्ष १ पृ० १३६-१४१—
"श्रथ विगुच्चरो नाम्ना पर्यटिनिह सन्मुनिः ॥
एकादशागिविद्यायामधीती विदयत्तप ।
श्रयान्येद्यः सनिःसंगो मुनि पंचशतैर्द्यतः ॥
मधुगया महोद्यान प्रदेशेष्वगमन्मुद्रा ।
तदागच्छत्स दैनस्य भानुरस्ताचल श्रित ॥ इत्यादि ॥"
०, भा० १४ पृ० २१७ ।

दिल्ण भारतको चले गयेथे -। श्रवणवेलगोलका कटवप्रनामक पर्वत उन्हींके कारण "चन्द्रगिरि" नामसे प्रसिद्ध होगया है, क्योंकि उस पर्वत पर चन्द्रगुप्तने तपश्चरण कियाथा और वहीं उनका समाधिमरण हुआथा +।

विन्दुसारने जैनियोंके लिये क्या किया ? यह शात नहीं है; किन्तु जब उसका पिता जैनथा, तो उस पर जैन प्रभाव पडना श्रवश्यम्भावीहै × । उस पर उसका पुत्र श्रशोक श्रपने

<sup>-</sup> Jama tradition aver- that Chandragupta Mauiya was a Jama, and that, when a great twelve years famine occurred, he abdicated accompanied Bhadrabahu, the last of the saints called Sautahevalins, to the, South lived as an ascetic at Stavanabelgola in Mysore and ultimately committed Sweide by Starvation at that place, where his name is still held In the second edition of this book ın remembrance I rejected that tradition and dismissed the tale as 'imaginary history But on reconsideration of the whole evidence and the objections urged against the credibility of the story, I am now disposed to believe that the tradition probably is true in its main outline and that chandragupta really abdicated and became a Jama ascetic.

<sup>---</sup> Su Vincient Smith EIII, p 154

<sup>+</sup> Naiasimhachar'- Sravanabelagola, p 25-40, विको॰ माग ७ पृ॰ १४६-१४७ तथा जेशिसं॰ मूमिका प्र॰ ४४-७०

x"We may conclude 'that Vindusara followed the faith (Jamism) of his father (Chandragupta)

प्रारम्भिक जीवनमें जैनधर्मपरायण रहा था; बिलक अन्त समय तक उसने जैनसिद्धान्तोंका प्रचार किया, यह अन्यत्र सिद्ध किया जाचुका है – । इस दशामें विन्दुसारका जैनधर्म प्रेमी होना उचित है। अशोकने अपने एक स्थम्भलेखमें स्पष्टतः निर्यन्थ साधुओंकी रक्षाका आदेश निकालाथा %।

सम्राट् सम्प्रति पूर्णतः जैनधमं परायण्थे। उन्होंने जैन मुनियोंके विद्यार श्रीर धर्मप्रचारकी व्यवस्था न केवल भारतमें ही की, बल्कि विदेशोंमें भी उनका विद्यार कराकर जैनधर्मका प्रचार करा दिया ।

उस समयमें दशपूर्वके धारक विशाख, प्रोध्ठिल, चत्रिय

and that, in the same belief, whatever it may prove to have been, his childhood's lessons were first leaint by Asoka." ---E Thomas, JRAS IX 181

<sup>-</sup> हमारा "सम्राट ऋशोक श्रीर जैनधर्म" नामक ट्रैक्ट देखो। \* स्तम्मलेख नट ७

<sup>&</sup>quot;The founder of the Maurayan dynasty, Chandragupta, as well as his Brahmin minister, Chanakya, were also inclined towards Mahavira's doctrines and even Asoka is said to have been laid towards Buddhism by a previous study of Jain teaching"

<sup>-</sup>E B Havell, HARI, p 59

<sup>ं</sup> मुणालस्नृत्तिस्र हभरताधिपः परमाहँतो श्रनाय्यँदेशेष्वीप प्रवर्तित श्रमणविहारः सम्प्रति महाराजाऽसौऽभवत्'

<sup>—</sup>पाटलीपुत्रकल्पग्रन्थ EHI. pp २०२-२०३

श्रादि दिगम्बर जैनाचार्योंके संरक्तणमें रहा जैनसंघ खूब फला फ़लाथा। जिस साम्राज्यके श्रिष्ठाता ही स्वयं जब दिगम्बर मुनि होकर धर्मप्रचार करनेके लिये तुल गये तो भला किंद्ये जैनधर्मकी विशेष उन्नति श्रीर दिगम्बर मुनियोंकी वाहुत्यता उस राज्यमें क्यों न होती! मौर्योंका नाम जैनसाहित्यमें इसी लिए स्वर्णाक्तरोंमें श्रद्धित है!

#### [ १३ ]

### सिकन्दर महान् एवं दिगम्बरमुनि ।!

"Onesikiitos says that he himself was sent to converse with these sages. For Alexander heard that these men (Sramans) went about naked, inused themselves to hardships and were held in highest honour, that when invited they did not go to other persons."—Mc Crindle, Ancient India, p. 70

से होत समय अन्तिम नन्दराजा भारतमें राज्य कर रहे थे और चन्द्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्यकी नीव डा-लनेमें लगे हुयेथे, उस समय भारतके पश्चिमोत्तरसीमाप्रान्त पर यूनानका प्रतापी वीर सिकन्दर अपना सिकका जमा रहा था। जब वह तत्त्वशिला पहुँ चानो वहां उसने दिगम्बर मुनियों की बहुत प्रशंसा सुनी। उसने चाहा कि वे साधुगण उसके सम्मुख लाये जायँ; किन्तु ऐसा होना असंभवथा, प्रयोंकि दिगं- धर मुनि किसीका शासन नहीं मानते और न किसीका निमनत्रण स्वीकार करते हैं। उस पर सिकन्दरने अपने एक दूतको,
जिसका नाम अन्शकृतस (Oneskiitos) था, उनके
पास भेजा। उसने देखा, तत्तशिकांके पास उद्यानमें बहुतसे
नंगे मुनितपस्या कर रहे हैं। उनमें से एक कहयाण नामक मुनि
से उसकी बातचीत होती रहीथी। मुनि कल्याणने अन्शकृतस
से कहाथा कि यदि तुम हमारे तपका रहस्य समक्षना चाहते हो
तो हमारी तरह दिगम्बर मुनि होजाओं । अंशकृतसके लिये
ऐसा करना असंभवथा। आखिर उसने सिकन्दरसे जाकर
इन मुनियों के क्षान और चर्याकी प्रशंसनीय बातें कहीं। सिकन्दर उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने चाहा कि इन झान
ध्यान—तपोरतनका प्रकाश मेरे देशमें भी पहुँचे। उसकी इस
शुभ कामनाको मुनि कल्याणने पूरा कियाथा। जब सिकन्दर

Al, p 69 --- "(Alexander) despatched Onesikritos to them (gymnosophists), who relates that he
found at the distance of 20 stadia from the city (of
Taxilla) 15 men standing in different postures, sitting or lying down naked, who did not move from
these positions till the evening, when they return to
the city. The most difficult thing to endure was
the heat of the sun etc."

<sup>&</sup>quot;Calanus bidding him (Onesi) to strip himself, if he desired to hear any of his doctrine"

<sup>---</sup>Plutarch. Al p 71

ससैन्य यूनानको लौटा तो मुनि कल्याण उसके साथ हो लिये थे; किन्तु ईरानमें ही उनका देहावसान हो गयाथा । अपना अन्त समय जानकर उन्होंने जैनवत सल्लेखनाका पालन किया था। नंगे रहना, भूमिशोधकर चलना, हरितकायका विराधन न करना, किसीका निमन्त्रण स्वीकार न करना, इत्यादि जिन नियमोंका पालन मुनि कल्याण और उनके साथी मुनिगण करते थे उनसे उनका दिगम्बर जैन मुनि होना सिद्ध है। आधुनिक विद्यान्भी यही प्रगट करते हैं:

मुनि कल्याण ज्योतिषशास्त्रमें निष्णातथे। उन्होंने बहुत सी भविष्यद्वाणियाँकी थीं + श्रीर सिकन्दरकी मृत्युको भी उन्होंने पहिलेसे ही घोषित कर दियाथा। इन भारतीय सन्नोंकी शिक्ताका प्रभाव यूनानियो पर विशेष पड़ाथा। यहाँ तक कि तत्कालीन डायजिनेस (Diogenes) नामक

<sup>†</sup> वीर वर्ष ७ पृ० १७६ व ३४१

<sup>‡</sup> Encyclopaedia Biitannica (11th ed ) Vol XV p 128 " the term Digambaia is referied to in the well-known Greek phrase, Gymnosophists, used already by Megasthenes, which applies very aptly to the Niganthas (Digambara Jainas)"

<sup>+&</sup>quot;A calendar fragment discovered at Milet & belonging to the 2nd century B C, gives several weather to recasts on the authority of Indian Calanus"

<sup>--</sup> QJMS, XVIII, 297

यूनानी तत्ववेत्ताने दिगम्यरवेष धारण कियाथा ÷ । श्रीर यूनानियोंने नंगी मूर्तियांभी वनवाईथीं \* ।

यूनानी लेखकीने इन दिगम्बर मुनियों के विषयमें खूब लिखाहै। वे बताते हैं कि यह साधु नंगे रहतेथे। सर्दी-गर्मो की परीपह सहन करतेथे। जननामें इनकी विशेष मान्यनाथी। हाट बाज़ारमें जाकर यह अमीपदेश देतेथे। बड़े २ शिष्ट घरों के खंतःपुरों में भो ये जातथे। राजागण इनकी विनय करते और सम्मति लेतेथे। ज्यांनिषके अनुसार ये लोगों को भविष्यका फलाफलभी बनातेथे। भोजनका निमन्त्रण ये स्वीकार नहीं करतेथे। विधिपूर्वक नगरमें कोई सभ्य उन्हें भोजन दान देता नो उसे ये प्रहण कर लेतेथे ×। यूनानी लेखकों के इस वर्णन

Clemens Alexendrinus Those Indians, who

<sup>-</sup>NJ. Intro p 2

<sup>\*</sup> Plmy XXXIV 9---JRAS, Vol IX, p 232

<sup>\*</sup> Aristohoulos---says "Their (Gymnosophists) spare time is spent in the market-place in respect their being public councillors, they receive great homage etc."

Cicero (Tuse Disput V 27)—"What foreign land is more vast & wild than India? Yet in that nation first those who are reckoned sages spend them in lifetime maked & ending the snows of Caucasus & the rage of winter without givering & when they have committed their body to the flames not a grown escapes them when they are burning."

सं उस समयके दिगम्बर जैन मुनियाँका गद्दरव म्यष्ट होजाता है। उनके द्वारा भारतका नाम विदेशोंमें भी चमकाथा! भक्ता उन जैसे मुनीश्वरोंको पाकर कीन न खपनेको धन्य मानेगा ?

### [ 88 ]

## सुङ्ग श्रीर श्रान्ध्र राज्यों में दिगम्बर मुनि ।

"The Andhra or Satvahana rule is characterised by almost the same social features as the farther south; but in point of religion they seem to have been great patrons of the Jamas & Buddhists."—S K Alyangar's Ancient India, p. 34.

पुष्पित्र सङ्गते वध कर दिया था। इस प्रकार
मौर्य साम्राज्यका अन्त करके पुष्पित्रने 'सुक्त राजवंश' की
स्थापना की थी। नन्द और मौर्य्य साम्राज्यमें जहाँ जैन और
बौद्धधर्म उन्नितको प्राप्त हुये थे, वहाँ सुक्तवंशके राजत्वकालमें
ब्राह्मण धर्म उन्नत अवस्थाको प्राप्त हुआ था। किन्तु इसका
अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मणेतर जैन आदि धर्मों पर इस समय
कोई संकर आया हो। हम देखते हैं कि स्वयं पुष्पित्रके
राजप्रासादके सन्निकर नन्द्राज द्वारा लाई गई 'कलिक्क जिन
की मूर्ति' सुरन्तित रही थी। इस अवस्थामें यह नहीं कहा
जासका कि इस समय दिगम्बर जैनधर्मको विकर बाधा
सहनी पड़ी थी।

बसपर सुङ्ग राजागण अधिक समय तक शासना-धिकारीभी न रहे। भारतके पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और पञ्जावकी ओर तो यवन राजाओंने अधिकार जमाना प्रारंभ करिद्या और मगध तथा मध्यभारत पर जैनसम्राट् खारवेल तथा श्रान्ध्रराजाओं के श्राक्रमण होने लगे। खारवेलकी मगध विजयमें श्रान्ध्रवंशी राजाओंने उनका साथ दिया था#। मगध पर श्रान्ध्र राजाश्रोंका श्रधिकार होगया! इन राजाश्रों के उद्योगसे जैनधर्म फिर एक वार चमक उठा।

श्रान्ध्रवंशी राजाश्रोंमें हाल, पुलुमायि श्रादि जैनधर्म प्रेमी कहे गये हैं । इन्होंने दिगम्बर जैन मुनियोंको बिहार श्रीर धर्मप्रचार करनेकी सुविधा प्रदानकी प्रतीत होती है। उज्जैनीके प्रसिद्ध राजा विक्रमादिस्यभी इसी वंशसे सम्बन्धित यताये जाते हैं। वह शैव थे; परन्तु उपरान्त एक दिगम्बर जैनाचार्यके उपदेशसे जैन हो गये थे‡।

ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दिमे एक भारतीय राजाका सम्बन्ध रोमके बादशाह श्रॉगस्टससे था। उन्होंने उस बाद-शाहके लिये भेंट भेजी थी। जो लोग उस भेंटको लेगये थे,

<sup>&</sup>quot;In the decadance that followed the death of Asoka, the Andhras seem to have had their own share and they may possibly have helped Khaivela of Kalinga, when he invaded Magadha in the middle of the 2nd century B C When the Kanvar were overthrown the Andhras extend their power northwards & occupy Magadha" —SAI, pp 15-16

<sup>†</sup> JBORS I, 76--118 & CHE, Ip 532

<sup>‡</sup> Allahabad university Studies, pt II pp 113-147

उनके साथ भृगुकच्छ (भडौंच) से एक श्रमणाचार्य (दिगंबर जैनाचार्य) भी साथ हो लिये थे। वह यूनान पहुँचे थे श्रीर वहां उनका सम्मान हुआ था। श्राखर [सहलेखना व्रतको धारण करके उन्होंने श्रथेन्म (Athens) में प्राणिविसर्जन किये थे। वहाँ उनकी एक निषधिका बना दीगई थीः। श्रब भला कहिये, जबं उस समय दिगम्बर मुनि विदेशों तकमें जाकर धर्मप्रचार करनेमें समर्थ थे, तो वे भारतमें क्यों न विहार श्रीर धर्मप्रचार करने में सफल होते। जैन साहित्य बताता है कि गंगदेव, सुधर्म, नक्षत्र, जयपाल, पारह, ध्रुवसेन श्रादि दिगम्बर जैनाचार्योंके नेतृत्वमें तत्कालीन जैनधर्म सजीव हो रहा था।

ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दिमें भारतमें अपोलो और दमस नामक दो यूनानी तत्ववैत्ता आये थे। उनका तत्कालीन दिगंबर

<sup>‡ &</sup>quot;In the same year (25 B C) went an Indian embassy with gifts to Augustus, from a King called Purus by some and Pandian by others.......They were accompanied by the man who burnt himself at Athens He with a smile leapt upon the pyre naked ...... On his tomb was this inscription, 'Zermanochegas, to the custom of his country, hes here' Zermanochegas seems to be the Greek rendering of Sramanacharya or Jama Guru and the self-immolation, a variety of Sallekhna" —IHQ. vol. II p 293

मुनियोंके साथ शास्त्रार्थ हुआ था । सारांशतः उस समय भी दिगम्बर मुनि इतने महत्वशाली थे कि वे विदेशियोंका भी ध्यान आकृष्ट करनेको समर्थ थे।

#### [ १५ ]

## यवन-छत्रप आदि राजागण तथा दिगम्बर मुनि!

"About the second century B. C when the Greeks had occupied a fair portion of western India, James appears to have made its way amongst them and the founder of the sect appears also to have been held in high esteem by the Indo-Greeks, as is apparent from an account given in the Milinda Panho," —HG, p. 78.

पञ्चाय के उपरान्त भारतके पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, पञ्जाय, मालवा श्रादि प्रदेशों पर यूनानी श्रादि विदेशियोंका अधिकार होगया था। इन विदेशी लोगोंमें भी

-QJMS, XVIII, pp 305--306

<sup>†&</sup>quot;Apollonius of Tyana travelled with Damus Born about 4 B C, he came to explore the wonders of India.......He was a Pythogorian philosopher & met Iarchas at Taxilla and disputed with Indian Gymnosophists (Niganthas)"

जैन मुनियोंने अपने धर्मका प्रचार कर दिया था और उनमें से कई बादशाह जैनधर्ममें दीक्तित हो गये थे।

भारतीय यवनों (Greek) में मनेन्द्र (Menander)
नामक राजा प्रसिद्ध था । उसकी राजधानी पञ्जाब प्रान्त
का प्रसिद्ध नगर साकल (स्यालकोट) था । बौद्ध ग्रंथ 'मिलिन्दपएह' से विदित है कि उस नगरमें प्रत्येक धर्मके गुरू पहुँच
कर धर्मोपदेश देते थे । मालूम होता है कि दिगम्बर जैन
मुनियोंको वहाँ विशेष आदर प्राप्त था, क्योंकि 'मिलिन्द्पएह'
में कहा गया है कि पांचसी यूनानियोंने राजा मनेन्द्रसे भ०
महाबोरके 'निर्प्रन्थ' धर्म द्वारा मनस्तुष्टि करनेका आग्रह
किया था और मनेन्द्रने उनका यह आग्रह स्वीकार किया
था । अन्तः वह जैनधर्ममें दी ज्ञित होगया था और उसके
राज्य में श्रहिंसा धर्मको प्रधानता हो गई थी। ‡

यवनों (Indo Greek) को हराकर शकोंने फिर उत्तर पश्चिम भारत पर श्रधिकार जमाया था। उन्होंने 'छुत्रप'— प्रान्तोय शासक नियुक्त करके शासन किया था। इनमें राजा , श्रज़ेस (Azes I) के समय में तक्तशिलामें जैनधर्म उन्नति

<sup>\* &</sup>quot;They resound with cries of welcome to the teachers of every creed and the city is the resort of the leading men of each of the differing sects"

<sup>-</sup>QKM p 3.

<sup>†</sup> QKM, p 8

<sup>‡</sup> बीर, वर्ष २ पु० ४४६--४४६

पर था। उस समयके वने दुवे जैन ऋषियोंके स्मार्क रूप स्तप श्राजर्भा तस्त्रिलामें सग्नावशेष हैं। +

शक राजा कनिष्क, हुविष्क श्रीर वासुदेवके राजकाल
में भी जैनवर्म उन्तत दशामें रहा था। मथुरा उस समय
प्रधान जैन केन्द्र था। श्रनेक निर्श्रन्थ साधु वहाँ विचरते थे।
उन नग्न साधुशो की पूजा राजपुत्र श्रीर राजकन्यार्थे नथा
साधारण जनसमुदाय किया करने थे।

छुत्रप नहपानभी जैनधर्म देमी प्रतीत होता है। उसका राज्य गुजरातसे मालवा तक विस्तृत था। जेन साहित्यमें उनका उल्लेख नरवाहन श्रीर नहवाण रूपमें दुशा मिलता है। नहपान ही संगवतः भृतयित नामक दिगम्बर जेनाचार्य हुये थे, जिन्होंने ''पद्चगटागम शास्त्र' की रचना की थी। ∸

द्वप्रव गहवानके श्रांतिन्त्रत द्वप्रव यहहमनका पुत्र कह निहका भी जैनधर्मभुक्त होना संभव है। ज्ञागहकी 'श्रपर-कोट' की गुफाशों में इसका पेक लेगहैं, जिसका सम्बन्धजैन-उमेले होना श्रमुमान किया जाता है। ये गुफायें जैनसुनियोंके इपयोगमें श्रांती थीं।ह इन उत्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त विदेशी को गी में धर्मप्रचार करने के लिये दिगम्बर मुनि पहुंचे थे और उन्हों ने उन्लोगोंके निकट सम्मान पाया था।

#### [ १६ ]

## सम्राट् ऐलखारवेल आदि कर्लिंग नृप और दिगम्बर मुनियोंका उत्कर्ष।



"नन्दराज नीतानि कार्लिग-जिनम्-संनिवेसं """
गहरतनान पडिद्दारेदि श्रङ्गमागध वसवु नेवाति।"

(१२ वीं पंक्ति)

"सुकति-समण्-सुविहितानुं च सतिद्सानुं ञिनतम् तपिस-इसिनं संधियनं अरहत निसीदिया समीपे पभरे वर-कारु—सुमुथपितिहि अनेकयोजनाहिताहि प सि ओ सिलाहि सिहपथ-रानि सिधुडाय निसयानि " घंटा (अ) क (तो) चतरं च वेडूरियगभे थंभे पितठापयित ।" (१५-१६ वी पंक्ति)

कि लि इत्शमें पहले तीर्थं इर भगवान ऋषभदेवके एक
पुत्रने पहले पहले राज्य कियाथा। जब सर्वझ होकर
तीर्थं इर ऋषभने आर्यं खराडमें विहार किया तो वह किल इभी
पहुंचेथे। उनके धर्मी पदेशसे प्रभावित होकर तत्कालीन किल इ
राज अपने पुत्रको राज्य देकर दिगंबर मुनि होगये थे #। बस,

<sup>\*</sup> हरिवशपुराण ऋ0ू ३ रलो० ३-७ व ऋ० ११ रलो० १४-७१

फलिइमें दिगम्बर-मुनियाँका सन्द्राव उस प्राचीन कालसे है।

राजा दशरथ श्रथवा यशघरके पुत्र पांचसौ साथियों सिहन दिगम्बर मुनि होकर किलाइदेशसे ही मुक्त हुयेथे। तथा वह पवित्र कोटिशिलामी उसी किलाइदेशमें हैं, जिसको श्रोराम-लदमणने उठाकर अपना वाहुबल प्रगट किया था और जिस पर से एक करोड़ दिगम्बर-मुनि निर्वाणको प्राप्त हुयेथे। सारांशनः एक श्रनीव प्राचीन कालसे किलाइ देश दिगम्बर-मुनियोंक पवित्र-चरण-कमलोंसे श्रलंकृत होचुका है!

इस्वाक्वंशके कौशलदेशीय ज्ञात्रिय राजात्रीके उपरा-नन कलिइमें हरिवंशी ज्ञात्रियोंने राज्य कियाथा। भगवान महा वीरने सर्वेश होकर जब कलिइमें आकर धर्मीपदेश दिया तो उस समय कलिइके जितशत्रु नामक राजा दिगम्बर मुनि हो गये और उनके साथ और भी अनेक दिगम्बर मुनि हुयेथे\$।

उपरान्त दिल्गा कौशलवर्ती चेदिराजके वंशके एक महापुरुपने कलिङ्ग पर श्रिषकार जमा लियाथा + ।ईस्वी पूर्व द्विनीय शताब्दिमें इस वंशका ऐल खारवेल नामक राजा श्रपने भुजविक्रम, प्रताप श्रीर धर्म कार्यके लिये प्रसिद्धथा। यह जैनधर्मका दृढ़ उपासकथा। उसने सारे भारतकी दिग्विजय

र्न "जमधर गइत्स मुखा। पचसयाभूव क्लिंग तेसिम्म ॥
कोटिसिल कोडि मुणि विज्वाया गरा यमा तेसिम्म ॥१८॥"
-- विख्याया-ऋडु गाहा

<sup>1</sup> हरि वशपुराण ( क्लकत्ता सम्बरण ) पृ० ६०३

<sup>+</sup> JBORS Vol III pp 434-484

की थी। वह मगधके सुद्भवंशी राजाको हराकर वह 'किलिक्स जिन' नामक ग्रह्तं मूर्तिको वापस किलिक्स ले श्रायाथा। दिग-म्बर मुनियोंकी वह भिषत और विनय करताथा। उन्होंने उन के लिये बहुतसे कार्य कियेथे। कुमारी पर्वत पर श्रह्तं सगवान की निषद्याके निकट उन्होंने एक उन्नत जिन प्रासाद बनवाया था। तथा पचहत्तर लाख मुद्रास्मों को ब्यय करके उस पर वैद्धर्यरत्न जड़ित स्तम्म खड़े करवायथे। उनकी रानोने भी जैनमन्दिर तथा मुनियोंके लिये गुफार्य बनवाई थीं, जो श्रब तक मौजूदहें ×। और भी न जाने उन्होंने दिगम्बर मुनियोंके लिये क्या २ नहीं किया था!

उस समय मथुरा, उज्जैनी श्रीर गिरिनगर जैन ऋषियों के केन्द्रस्थान थे –। खारवेलने जैन ऋषियोंका एक मद्दासम्मे-लन ऐकत्र कियाथा।मथुरा, उज्जैनी, गिरिनगर काश्चोपुर ब्रादि स्थानोंसे दिगंवर मुनि उस सम्मेलनमें भाग लेनेके लिये कुमारी पर्वत पर पहुंचेथे। बड़ा भारी धर्म महोत्सव किया गया था\*। बुद्धिलिक्क, देव, धर्मसेन, नत्तत्र श्रादि दिगम्बर जैनाचार्य उस महासम्सेलनमें सम्मिलित हुये थे। इन ऋषि-

<sup>×</sup> वंबि श्रो जैस्मा०. पृ० ६१

<sup>-</sup> IHQ, Vol IV p 522

<sup>\* &</sup>quot;सर्ताद्सानुं भनितम् तपसि-इसिन सघियने श्रश्हत निशीदिया समीपे " "चोर्याध श्रगसतिक तुरियं वपादयति । '

<sup>-</sup>JBORS, XIII 236-237.

<sup>🕆</sup> श्रनेकान्त, वर्ष 🖁 पृष्ट २२८

पुद्गवोंने मिलकर जिनवाणीका उद्घार किया था तथा सम्राट् खारवेलके सहयोगसे वे जैनधर्म प्रचार करनेमें सफलमनोरथ हुये थे। यही कारण है कि उस समय प्रायः सारे भारतमें जैनधर्म फैला हुआ था। यहाँ तक कि विदेशियोंमें भी उसका प्रचार होगया था; जैसेकि पूर्व परिच्छेदमें लिखा जा चुका है। अतएव यह स्पष्ट है कि ऐल खारवेलके राजकालमें दिगंबर मुनियोंका महती उत्कर्ष हुआ था।

पेत खारवेत्तकं बाद उनके पुत्र कुरेपश्रो खर महामेघ-वाह्न कित्तकं राजा हुए थे। वहभी जैनधर्मानुयायी थे ‡। उनके बादभी एक दीर्घ समय तक कित्तमं जैनधर्म राष्ट्रधर्म रहा था। बौद्धत्रन्थ 'दाटावंसो' से ज्ञात है कि कित्तकं राजाश्रोंमें म० बुद्धकं समयसे जैनधर्मका प्रचार था। गौतम-बुद्धकं रवर्गवासी होनेके याद बौद्धभिच्च खेमने कितिङ्गके राजा ब्रह्मदत्तको बौद्धधर्ममें दीचित किया था। ब्रह्मदत्तका पुत्र काशीराज श्रीर पौत्र सुनन्दभी बौद्ध रहे थे + ! किन्तु उप-

× × ×

<sup>‡</sup> JBORS, 111 p 505

रान्त फिर जैनधर्मका प्रचार कलिइमें होगया। यह समय संभवतः खारवेल आदिका होगा। कालान्तरमें किलगका गुहिशिव नामक प्रतापी राजा निर्प्रन्थ साधुआंका भक्त कहा गया है। उसके बौद्ध मंत्रीने उसे जैनधर्म विमुख बना लिया था। निर्प्रन्थ साधु उसकी राजधानी छोड़कर पाटलिपुत्र चले गये थे। सम्राट् पागडु वहाँ पर शासनाधिकारो था। निर्प्रन्थ साधुआंने उससे गुहिशिवकी धृष्टताकी बात कही थी ×। यह घटना लगभग ईसवी तीसरी या चौथी शताब्दि

सुनन्दो नाम राजिन्दो श्रानन्दजननो सत । तस्स त्रजो ततो श्रासि बुद्धसासननामको ॥६६॥

- दाठा० प्र० ११-१२

 की कही जा सकती है। श्रीर इससे प्रगट है कि उस समय तक दिगम्बर मुनियोंकी प्रधानता कलिक्क-श्रक्क-बङ्ग श्रीर मगधमें विद्यमान् थी। दिगम्बर मुनियोंको राजाश्रय मिला हुआ था।

कुमारीपर्वत परके शिलालेखोंसे यहमो प्रगट है कि किलक्षमें जैनधर्म दसवीं शताब्दि तक उन्नतावस्था पर था। उस समय वहाँ पर दिगम्बर जैनमुनियोंके विविध संघ विद्य-मान् थे; जिनमें श्राचार्य यशनिद, श्राचार्य कुलचन्द्र तथा श्राचार्य शुभचन्द्र मुख्य साधु थे। +

इस प्रकार किल्झमें दिगम्बर जैनधर्मका बाहुल्य एक ग्रतीव प्राचीनकालसे रहा है और वहाँ पर आजभी सराक लोग एक बड़ी संख्या में हैं, जो प्राचीन श्रावक हैं †। उनका ग्रस्तित्व इस बातका प्रमाण है कि किल्लगमें जैनत्वकी प्रधानता ग्राधुनिक समय तक विद्यमान रही थी।

कोंधन्धोऽध निगएठा ते सन्त्रे पेसुञ्जकारका । इपसङ्कम्मरानामे इदं बचनमत्रवृं॥६२॥ इत्यादि '

<sup>--</sup>दाठा०, प्र० १३-१४

<sup>+</sup> विषयो जैसा०, ए० ६४-६६ † विषयो जैस्मा०, १०१-१०४

### [ 99 ]

## गुप्त-साम्राज्यमें दिगम्बर-मुनि !

-----

"The capital of the Gupta emperors became the centre of Brahmanical culture; but the masses followed the religions traditions of their forefathers, and Buddhist & Jain monasteries continuedto be public schools and universities for the greater part of India."

-E. B. Havell, HARL, p. 156.

मुद्यपि गुप्तवंशके राज्यकालमें ब्राह्मण धर्मकी उन्नति हुई थी, किन्तु जन-साधारणमें अवभी जैन श्रीर बौद्ध धर्मोंकाही प्रचारथा। दिगम्बर जैन मुनिगण श्राम-श्राम विचर कर जनताका कन्याण कर रहेथे श्रीर दिगम्बर उपाध्याय जैन-विद्यापीठोंके द्वारा ज्ञान-दान करते थे। गुप्त कालमें मथुरा, उज्जैन, श्रावस्ता, राजगृह श्रादि स्थान जैनधर्मके केन्द्र थे। इन स्थानों पर दिगंबर जैन साधुश्रोंके सङ्घ विद्यमान् थे। गुप्त-सम्राट श्रव्राह्मण साधुश्रोंके द्वेप नहीं रखते थे; के तथापि उनका वाद ब्राह्मण विद्यानोंके साथ कराकर सुनना उन्हें पसन्द था।

श्री सिद्धसेनदिवाकरके उद्गारींसे पता चलता है कि

<sup>\*</sup> भाइ॰, एo ६१।

"उस समय सरलवाद पद्धति और श्राकर्षक शान्तिवृत्तिका लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पडता था । निर्प्रन्थ अकेले दुकेले ही ऐसे स्थलों पर जा पहुंचतेथे श्रीर ब्राह्मणादि प्रति-वादी विस्तृत शिष्य समृद्द श्रीर जनसमुदाय सिंहत राजसी ठाठ बाठके साथ पेश श्राते थे; तो भी जो यश निर्श्रथोंको मिलता था वह उन प्रतिवादियोंको श्रप्राप्य था।" †

बद्गालमें पहाड़पुर नामक स्थान दिगंबर जैन सङ्घका केन्द्र था। वहांके दिगंबर मुनि प्रसिद्ध थे।‡

गुप्तवंशमें चन्द्रगुप्त द्वितीय प्रतापी राजा था । उसने 'विक्रमादित्य' की उपाधि धारणकी थो । विद्वानोंका कथन है कि उसीकी राज-सभामें निम्निलिखित विद्वान् थे +

'धन्यन्तरिः ज्ञपणको ८मर्सि हमं कुर्वेता ज्ञ महघट खर्परका जिल्लासाः । ख्यातो वराइमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वर्राचनेव विक्रमस्य ॥'

इन विद्वानोंमें 'च्चपणक' नामका विद्वान् एक दिगंबर
मुनि था। आधुनिक विद्वान् उन्हें सिद्धसेन नामक दिगम्बर
जैनाचार्य प्रकट करतेहें × । जैनशास्त्रभी उनका समर्थन करते
हैं। उनसे प्रकट है कि श्री सिद्धसेनने 'महाकाली' के मन्दिर

<sup>†</sup> जैहि॰ मा॰ १४ पु॰ १४६

**<sup>‡</sup> IHQ VII 441** 

<sup>+</sup> रक्षा०, १३३।

<sup>×</sup> रक्षा० चरित्र पु० १३३-१४१।

में चमत्कार दिखाकर चन्द्रगुप्तको जैनधर्ममें दीचित कर लिया था।-

उपरोक्त विद्वानों में से अमरिलंह क्ष, वराहिमिहिर †
आदिने अपनी रचनाओं में जैनों का उल्लेख किया है; उससे भी
प्रकट है कि उस समय जैनधर्म काफ़ी उन्नतक पर्मे था।
चराहिमिहिरने जैनों के उपास्य देवताको मृति नग्न बनती लिखी
हैं, इससे यह स्पष्ट है कि उस समय उज्जैनी में दिगम्बर धर्म
महत्वशाली था। जैनसाहित्य से प्रकट है कि उज्जैनों के
निकट मद्दलपुर (बीसनगर) में उस समय दिगंबर
मुनियों का संघ मौजूद था, जिसके आचारों की काला जुसार
नामावली निम्नप्रकार है:—

| १. श्रो मुनि वज्रनन्दी " | सन् ३०७ में आचार्य हुये |
|--------------------------|-------------------------|
| २ " "कुमारनन्दो "        | <b>३२8</b> " "          |
| ३. " " लोकचन्द्रप्रथम "  | zeo " "                 |
| ४. " " प्रभाचन्द्र " "   | 38¢ " "                 |
| ५ " " नेमिचन्द्र " "     | ड२१ " "                 |
| ६ " "भानुनन्दि "         | Rfo u u                 |
| ७. " " जयनिद्            | क्षेत्र " "             |
| r. " " वसुनिद् ···       | ४६८ ॥ ॥                 |
| 8. " "वीरनिन्द · · ·     | 808 " "                 |

<sup>-</sup> बीर, वर्ष १ पु० ४७१

<sup>\*</sup> शमरकोप देखो

<sup>† &#</sup>x27;नग्नान् जिनाना विदुः।'--वराहिमहिर संहिता

| १०. | श्री र     | मुनि | रत्ननन्द्री     |     | सन् | ५०४ में    | <b>সা</b> चार्य | हुये। |
|-----|------------|------|-----------------|-----|-----|------------|-----------------|-------|
| ११  | 55         | 53   | माशिक्यनन्दी    | ••  |     | पुरुष्ट    | <b>77</b>       | 99    |
| १२. | 35         | 59   | मेघचन्द्र       | ••• |     | <b>488</b> | 27              | 77    |
| १३. | <b>5</b> 7 | "    | शानिकीर्ति प्रथ | म   |     | पूर्       | 99              | 55    |
| १४. | 51         | 57   | मेरकीर्ति       | ••  |     | y=y        | 2,              | *     |

इनके बाद जो दिगम्बर जैनाचार्य हुये, उन्होंने भहल पुर (मालवा) से हटाकर जैनसंधका केन्द्र उज्जैनमें बना दिया †। इससेभी स्पष्ट कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके निकट जैनधर्मको आश्रय मिलाथा। उसी समय चीनी-यात्री फाह्यान भारतमें आयाथा। उसने मथुराके उपरान्त मध्यदेशमें ६६ पाखरडोंका प्रचार लिखाहै। वह कहताहै कि "वे सब लोक और परलोक मानते हैं। उनके साधु-संघहें। वे भिन्ना करतेहें, केवल मिन्नापात्र नहीं रखते। सब नानाक्ष्पसे धर्मानुष्ठान करतेहें ।" दिगम्बर-मुनियोंके पास भिन्नापात्र नहीं होता—वे पाखिपात्र भोजी और उनके संघ होतेहें। तथा वे आहंसा धर्मका उपदेश मुख्यतासे देतेहें। फाह्यानभी कहताहै कि "सारे देशमें सिवाय चायडालके कोई अधिवासी न जीवहिंसा करताहै, न मद्य पीताहै और न लहसुन खाताहै। ''न कहीं

<sup>\*</sup> पहावली नैहिo, भाग ६ श्रङ्क ७- $\pi$  प्रo १६-३०व IA , XX 351-352

<sup>+</sup> IA, XX 352

<sup>1</sup> फाद्यान पु० ४६।

स्नागार श्रीर मद्यकी दूकानेंहें + 1" उसके इस कथनसे भी जैनमान्यताका समर्थन होता है कि भद्दलपुर, उज्जैनी श्रादि मध्यदेशवर्नी नगरोंमें दिगम्बर जैन मुनियोंके संघ मौजूद्थे श्रीर उनके द्वारा श्रिहंसाधर्मकी उन्नति होतीथी।

फाह्यान संकाश्य, श्रावस्ती, राजगृह श्रादि नगरों में भो निर्श्रन्थ साधुश्रों का श्रस्तित्व प्रगट करता है। संकाश्य उस समय जैन-तीर्थ माना जाताथा। संभवतः वह मगवान विमल नाथ तीर्थ इरका केवलकान स्थान है। दो तीन वर्ष हुये वहीं निकटसे एक नग्न जैनमृतिं निकलीथी श्रीर वह गुप्तकालकी श्रजुमानकी गई है ×। इस तीर्थ के सम्बन्ध में निर्श्रन्थों श्रीर वीद्ध मिछुशों में वाद हुश्रा वह लिखता है –। श्रावस्ती में भो बौदोंने निर्श्रन्थों से विवाद किया वह वताता है । श्रावस्ती में उस समय सुदृद्ध व वंशके जैनराजा राज्य करते थे । कुहाऊं (गोरखपुर) से जो स्कन्दगुष्तके राजकालका जैनलेख मिला है ‡, उससे स्पष्ट है कि इस श्रोर श्रवश्यही दिगम्बर जैनधर्म उन्नतावस्था परथा।

साँचीसे एक जैन लेख विक्रम सं०४६= भाद्रपद चतु-थींका मिलाहै। उसमें लिखाहै कि उन्दानके पुत्र ग्रामरकार

<sup>+</sup> काह्यान, १० ३१

<sup>×</sup> IIIQ, Vol V p 142

<sup>-</sup> फालान, पृ० ३४-३६

क्ष पाद्यान, पृ० ४०-४४

<sup>🗓</sup> संप्राजैस्मा० ए० ६४

<sup>‡</sup> भाषाराव, भाव २ प्रव २=६

देवने हेरवरवासक गांव और २५ दीनारोंका दान किया। यह दान फाकनाहोटके जैन विहारमें पाँच जैनभिन्नुश्रोंके भोजनके लिये और रत्नगृहमें दीपक जलानेके लिये दिया गयाथा। उक्त आनरकारदेव चन्द्रगुप्तकं यहां किसी सैनिकपद पर नियुक्त था – । यहभी जैनोत्कर्ष का द्योतकहै।

राजगृह परभी फाह्यान निर्श्नशोंका उरलेख करताहै \*। वहांकी सुभद्रगुफामें तीसरी या चौथी शताब्दिका एक लेख मिलाहै जिससे प्रगटहै कि मुनिसंघने मुनि वैरदेवको श्राचार्य पद पर नियुक्त कियाथा। । राजगृहमें गुप्तकालकी अनेक हिगम्बर मृनियांभी है + ।

सारांशतः गुप्तकालमें दिगम्बर मुनियांका वाहुत्य था स्रोर वे सारे देशमें घूम २ कर धर्मोद्योत कर रहेथे।

<sup>-</sup> भागारा०, भार २ पुर २६३

<sup>\* &</sup>quot;Here also the Nigantha made a pit with fire in it and poisoned the food of which he invited Buddha to partake (The Niganthas were ascetics who went naked)" --- Fa-Hian, Beal, pp 110-113 यह उत्तील साम्प्रदायिक द्वेष का योतक है।

<sup>‡</sup> विविश्रो जैस्मा०, पृ० १६

<sup>+ &</sup>quot;Report on the Ancient Jain Remains on the hills of Rajgir" submitted to the Patna Court by R B Ramprasad chanda B A Ch IV. p 30 (Jain Images of the Gupta & Pala period at Rajgir)

### [ 5= ]

# हर्षवर्द्धन् तथा हुएनसांगके समयमें दिगम्बर-मुनि !

"वौद्धों श्रीर जैनियोंकी भी... संख्या बहुत श्रिष्ठक थी।... वहुतसे प्रान्तीय राजाभी इनके श्रज्ज्ञयायी थे। इनके धार्मिक-सिद्धान्त श्रीर रीति-रिवाजभी तत्कालीन समाज पर पर्याप्त प्रभाव डाले हुये थे। इनके श्रितिरिक्त तत्कालीन समाजमें साधुश्रों, तपिक्वयों, भिन्नुश्रों श्रीर यतियोंका एक वडा भारी समुदाय था, जो उस समयके समाजमें विशेष महत्व रखता था।.... (हिन्दुश्रों में) बहुतसे साधु श्रपने निश्चित स्थानों पर वैठे हुये ध्यान-समाधि करते थे, जिनके पास भक्त लोग उपदेश श्रादि सुनने श्राया करते थे। वहुतसे साधु शहरों व गांवोंमें घूम घूम कर लोगों को उपदेश एवं शिन्ना दिया करते थे। यही हाल बौद्ध भिन्नुश्रों श्रीर जैन साधुश्रोका मी था।................................ साधारणतः लोगोंके जीवनको नैतिक एवं धार्मिक वनानेमें इन साधुश्रों, यतियों श्रीर भिन्नुश्रोंका बड़ा भारी भाग था।"

—कुष्णचन्द्र विद्यालद्वार. ‡

गित-साम्राज्यके नष्ट होने पर उत्तर-भारतका शासन योग्य हाथों में न रहा। परिणाम यह हुआ कि शीम्र ही हुण जातिके लोगोंने भारत पर आक्रमण करके उस पर

<sup>‡</sup> हर्षकालीन भारत—"त्यागभूमि" वर्षे २ खण्ड १ प्० ३०१

श्रिधिकार जमा लिया। उनका राज्य सभी धर्मीके लिये थोडा बहुत हानिकर हुआ, किन्तु यशोधर्मन् राजाने सगठन करके उन्हें परास्त कर दिया । इसके बाद हर्षवर्द्धन् नामक सम्राट् एक ऐसे राजा मिलते हैं जिन्होंने सारे उत्तर-भारतमें प्रायः अपना श्रिधकार जमा लिया था और दक्तिण-भारतको हथि-यानेकी भी जिन्होंने कोशिशकी थी। इनके राजकालमें प्रजाने संतोपकी सांस ली थी और घह धर्म-कर्मकी वातोंकी ओर ध्यान देने लगी थी।

गुप्तकालसे ही ब्राह्मण-धर्मका पुनरुत्थान होने लगा था श्रीर इस समय भी उसकी बाहुल्यता थी; किन्तु जैन श्रीर बौद्धधर्मभी प्रतिभाशाली थे। धार्मिक जागृतिका वह उन्नत काल था। गुप्तकालसे जैन, बौद्ध श्रीर ब्राह्मण विद्वानोंमें वाद श्रीर शास्त्रार्थ होना प्रारम्भ होगये थे। हर्पकालमें उनको वह उन्नतक्ष मिला कि समाजमें विद्वान ही सर्व श्रेष्टपुरुष गिना जाने लगा । इन विद्वानोंमें दिगम्बर-मुनियोंका भी सञ्चाव था। सम्राट् हर्पके राजकवि बाणने श्रपने श्रन्थों में उनका उल्लेख किया है। वह लिखता है कि "राजा जब गहन जङ्गल में जा पर्चा तो वहां उसने श्रनेक तरहके नपस्वी देखे। उन में नश (निगम्बर) श्राहत (जैन) साधुमी थे ।" हर्पने श्रपने महासम्मेलनमें उन्हें शास्त्रार्थके लिये बुलाया था श्रीर वहएक

<sup>\*</sup> भार् ७, पू० १०३--१०४।

<sup>‡</sup> दिमु0, पूर्व २१

वडी संख्यामें उपस्थित हुये थेः। इससे प्रकट है कि उस समय हर्षकी राजधानीके आस पासभी जैनधर्मका प्रावल्य था; वैसे तो वह सारे भारतमें फैला हुआ था। उन्जैनका दिगम्बर जैनसङ्घ अवभी प्रसिद्ध था और उसमें तत्कालीन निम्न दिगम्बर जैनाचार्य मौजूद थे + :—

१. श्रोदिग० जैनाचार्य महाकीत्तिं, सन् ६२८ को श्राचार्य हुये,

| २  | 99 | 37         | विष्णुनन्दि, | 55 | ६४७ | 79 | 77 |
|----|----|------------|--------------|----|-----|----|----|
| 3  | 37 | "          | શ્રીમૃષળ,    | 77 | इइह | 97 | r  |
| ૪. | 33 | 97         | आचन्द्र,     | *  | ६७= | 77 | 93 |
| ų  | "  | <b>5</b> 7 | श्रीनन्दि,   | 59 | ६६२ | 31 | 77 |
| Ę  | 55 | 77         | देशभूषण      | 55 | 902 | 59 | "  |
|    |    |            |              |    |     |    | _  |

इत्यादि ।

सम्राट् हर्षके समयमें (७ वी श०) चीनदेशसे हुएनसांग नामक यात्री भारत आयाथा। उसने भारत और भारतके बाहर दिगम्बर जैन मुनियों का अस्तित्व बतलाया है × । वह उन्हें निर्मय और नङ्गेसाधु लिखताहै तथा उनकी केशलुख्जनिकयाका भी उल्लेख करताहै -। वह पेशावरकी ओरसे भारतमें घुसाथा।

<sup>#</sup> HARI, p. 270

<sup>+</sup> जैहि0, भां0 ६ श्रङ्क ७-⊏ पृ० ३० व IA, XX 352

x "Hieun Tsang found them (Jains) spread through the whole of India and even beyond its boundaries."---AISJ, p 45 विशेष के लिये व्हाँनसाँग का भारत भगण (इएटयन मेस लिए) देखों।

<sup>- &</sup>quot;The Li-Hi (Nirgranthas) distinguish them-

श्रीर वहीं सिंहपुरमें उसने नंगे जैन मुनियों को पाया था। इसके उपरान्त पंजाबके श्रीर मधुरा, स्थानेश्वर, ब्रह्मपुर, श्राहिलेब, किपि, कन्नोज, श्रयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बो, वनारस, श्रावस्ती, इत्यादि मध्यदेशवर्ती नगरों यद्यपि उसने दिगम्बर मुनियों का प्रथक उत्लेख नहीं किया है, परन्तु एक साथ सब प्रकारके साधुशों का उत्लेख करके उसने उनक श्रास्तित्वको इन नगरों में प्रकट कर दिया है। मधुराके सम्बंध में बह लिखता है कि "पांच देवमन्दिर भी है, 'जिनमें सब प्रकारके साधु उपासना करते हैं। " स्थानेश्वरके विषयमें उसने लिखा है कि "कई सो देवमन्दिर बने हैं, जिनमें नाना जातिके श्रगणित भिन्न धर्मावलम्बी उपासना करते हैं। " ऐसे ही उत्लेख श्रन्य नगरों के सम्बन्धमें उसने किये हैं।

राजगृहके वर्णनमें हुएनसाँगने लिखा है कि "विपुत्त पहाड़ीकी चोटी पर एक स्तूप उस स्थानमें है, जहां प्राचीन-कालमें तथागत भगवान्ने धर्मकी पुनरावृति की थो। आज-कल बहुतसे निग्रन्थ लोग (जो नक्के रहते हैं) इस स्थान पर

selves by leaving their bodies naked & pulling out their hair. Their skin is all cracked, their feet are hard & chapped like cotting trees."

<sup>--- (</sup>St. Julien, Vienna, p224)

<sup>\*</sup> हुन्ना०, हुप्ट १४३

<sup>🕆</sup> हुआ0, पृ० १८१

<sup>्</sup>री हुआ०, पृ० १८६

आते हैं और रातिदन अविराम तपस्या किया करते हैं तथा सवेरेसे सांभ तक इस (स्तूप) की प्रदक्षिणा करके बड़ी भिक्त से पूजा करते हैं।''+

पुराडूवर्द्धन् (बंगाल) में वह लिखता है कि "कई सी देवमिन्दरभी हैं, जिनमें अनेक सम्प्रदायके विरुद्ध धर्मावलम्बी उपासना करते हैं। अधिक संख्या निर्प्रन्थ लोगों (दिगम्बर मुनियों) की है × 1"

समतट (पूर्वी बंगाल) में भी उसने श्रनेक दिगम्बर साधु पाये थे। वह लिखता है, "दिगम्बर साधु, जिनको निर्यन्थ कहते हैं, बहुत बड़ो संख्यामें पाये जाते हैं - ।"

ताम्रलिसिमें वह विरोधो और वौद्ध दोनोंका निवास बतलाता है। कर्णसुवर्णके सम्बन्धमेंभी यही बात कहता है #।

किये हुये था। हुएनसाँग कहता है कि वहाँ 'सबसे श्रिधिक संख्या निश्र न्थ लोगोंकी है। †' इस समय किलक्षमें सेनवंशके राजा राज्य कर रहे थे, जिनका जैनममंसे सम्बन्ध होना बहुत कुछ संभव है। ‡

<sup>+</sup> हुआ०, ए० ४७४-४७४

<sup>🗙</sup> हुआ० ४२६

<sup>–</sup> हुआ०, ए० ४३३

<sup>\*</sup> हुआ०, पृ० ४३४-४३७

के हुआ०, प्र० ४४४

<sup>💃</sup> वीर वर्ष ४ 🖫 ३२ ८ - ३३२

दित्तण कौशलमें वह विधर्मी श्रीर बौद्ध दोनोंको वताता है। श्रान्ध्रमें भी विरोधियोंका श्रस्तित्व वह प्रगष्ट करता है। +

चोलदेशमें वह बहुतसे निर्श्वन्थ लोग बताता है। × द्रविड़के सम्बन्धमें वह कहना है कि "कोई श्रम्सी देवमन्दिर श्रीर श्रसंख्य विरोधी है, जिनको निर्श्वन्थ कहते हैं।" –

मात्तकूट (मलयदेश) में वह वताता है कि "कई सी देव-मिन्दिर और असंख्य विरोधी हैं, जिनमें अधिकतर निर्प्रथ लोग है।" †

इस प्रकार हुएनसॉग के भ्रमण-बृतान्तसे उस समय प्रायः सारे भारतवर्षमें दिगम्बर जैन मुनि निर्वाध विहार श्रीर धर्मप्रचार करते हुये मिलते है।

<sup>+</sup> দুয়া০, তু৽ ২४६-২২৩

<sup>🗴</sup> हुआ०, पु० ४७०

<sup>-</sup> हुशा०, पू ४७२

<sup>🕆</sup> हुआ०, पू० ४७४

### [ 38 ]

# मध्यकालीन हिन्दू राज्यमें दिगम्बर मुनि

"श्री घाराधिप मोजराज मुकुट प्रोताश्मरश्मिच्छुटा— च्छाया कुङ्कम-पङ्क-लिप्त-चरणाम्भोजात-लदमीधवः। न्यायावजाकरमगडने दिनमणिश्शवदाब्ज-रोदोमणि-स्थेयात्परिडत-पुराडरीक-तरिण श्रीमान्त्रभाचंद्रमाः॥"

-चन्द्रगिरि शिलालेख।

राजप्त श्रीर सिम्राट्न रहा; बिक श्रानेक छोटे २ गाज्योंमें यह देश विभक्त होगया। इन

राज्योंमें अधिकांश राजपूतोंके अधिकारमें थे और इनमें दिग-म्बर मुनि निर्वाध विचर कर जनकस्याण करतेथे। राजपूर्तोमें श्रधिकांश जैसे चौहान, पड़िहार श्रादि एक समय जैनधर्म-भुक्तथे श्रौर उनके कुलदेवता चक्रेश्वरी, श्रम्बा श्रादि शासन देवियांथीं 🕫 ।

उत्तर भारतमें कश्नीजको राजपूत-कालमेंभी प्रधानता प्राप्त रहीहै। वहांका राजाभोज परिहार (८४०-६० ई०) सारे उत्तरभारतका शासनाधिकारीथा । जैनाचार्य बप्पसूरिने उस के दरबारमें श्रादर प्राप्त कियाथा 🕆।

र्ग भाइ०,प्र० १०८ व दिजै०, वर्ष २३ प्र० ८४

 <sup>&</sup>quot;वीर", वर्ष ३ पू० ४७२ एक प्राचीन जैन गुटका में यह नात किखी हुई है।

श्रावस्ती, मथुरा, श्रसाईखेडा, देवगढ़, वारानगर, उउजैन श्रादि स्थान उस समयभी जैनकेन्द्र बने हुयेथे। ग्यार-इवीं शताब्दि तक श्रावस्तीमें जैनधर्म राष्ट्रधर्म रहाथा। वहां का श्रन्तिमराजा सुहृद्ध्वजथा । उसके संरत्तणमें दिगम्बर मुनियोंका लोककल्याणमें निरत रहना स्वामाविक है।

बनारस के राजा भीमसेन जैनधर्मानुयायीथे श्रौर वह श्रन्तमें पिहिताश्रव नामक जैनमुनि हुयेथे + ।

मथ्रामें रणकेतु नामक राजा जैनधर्मका भक्त था। वह श्रपने भाई गुणवर्मा सहित नित्य जिनपूजा किया करता था। श्राख़िर गुणवर्माको राज्य देकर वह जैनसुनि होगयाथा। ×

स्रीपुर (ज़िला श्रागरा) का राजा जितशत्रुभी जैनीथा वह बड़े २ विद्वानोंका श्रादर करताथा । श्रन्तमें वह जैनमुनि होगया था श्रौर शान्तिकीर्तिके नामसे प्रसिद्ध हुश्राथा – ।

मालवाके परमार वंशी राजा।

मालवाके परमार वंशी राजा।

श्रीमें मुख और भोज अपनी

श्रीमें दिगम्बर मुनि

विद्यारिक्तताके लिये प्रसिद्ध
हैं। उनकी राजधानी धारानगरी विद्याकी केन्द्रथी । मुझके
दरवारमें धनपाल, पद्मगुष्त, धनक्षय, हलायुद्ध आदि अनेक

<sup>‡</sup> समाजैन्मा०, पृ० ६४

<sup>+</sup> सैप० ए० २४२

<sup>🗴</sup> पूर्वै०

<sup>-</sup> पूर्वo, पृo २४१

विद्वान्थे × । मुझनरेशसे दिगम्बर जैनाचार्य महासेनने विशेष सम्मान पायाथा — । मुझके बत्तराधिकारी सिंधुराजके एक सामन्तके अनुरोधसे उन्होंने 'प्रद्युम्न चिरत्' काव्यकी रचना कीथी । कवि धनपालका छोटा भाई जैनाचार्यके उपदेशसे जैन होगयाथा, किन्तु धनपालको जैनोंसे चिढ़थी । आख़िर उनके दिलपर भी सत्य जैनधर्मको सिक्का जम गया और वह भी जैनी होगयेथे ।

दिगंबर जैनाचार्य श्री शुभचन्द्रभी राजा मुझके सम-कालीनथे। उन्होंने राजका मोह त्यागकर दिगंबरी दीला प्रहण कीथी:

गजा मुझके समयमें ही प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य श्री श्रमितगतिजी हुये थे। वह माथुरसंघके श्राचार्य माधवसेनके शिष्य थे। 'श्राचार्यवर्य श्रमितगति बड़े भारी विद्वान् श्रीर किव थे। इनकी श्रसाधारण विद्वताका परिचय पानेको इनके श्रम्थोंका मनन करना चाहिये। रचना सरत श्रीर सुखसाध्य होने परभी बड़ी गंभीर श्रीर मधुर है। संस्कृत भाषा पर इनका श्रच्छा श्रधिकार था \*।'

'नीतिवाक्यामृत' श्रादि श्रन्थोंके रचयिता दिगम्बरा-

<sup>×</sup> भाषांगo, माo १ प्र० १००

<sup>-</sup> ममानेस्मा०, भूमिका, पृ० २०

<sup>†</sup> मापारा० भा० १ ए० १०३-१०४

<sup>‡</sup> मजैइ०, पृ० ४४-४४

<sup>\*</sup> विको०, भा० २ पृ० ६४

चन्द्राचार्यभी राजा भोजदेवके द्रबारमें थे + । श्री नयनिद् नामक द्गिम्बर जैनाचार्यने अपना "सुद्र्शन चरित" राजा भोजके राजकालमें समाप्त किया था। ÷

ठज्जैनी का दिगम्बर सघ भोजने श्रपनी राजधानी उज्जैनीमें स्थापितकी थी। उस समयभी उज्जैनी श्रपने "दि० जैन संघ" के लिए प्रसिद्ध

थी। उस समय तक उस संघमें निम्न शाचार्य हुए थे :--

| श्रनन्तकीर्ति | ••• | ••• | सन् ७०८ ई०           |
|---------------|-----|-----|----------------------|
| धर्मनित्द     | ••• | ••• | , ७२ <b>=</b> ,      |
| विद्यानन्दि   | • • | ••• | " RTS "              |
| रामचन्द्र     | *** | ••• | " G=3 "              |
| रामकीर्ति     | *** | l   | , 480 ,,             |
| श्रभयचन्द्र   | • • | ••• | " <b>=</b> ₹₹ "      |
| नरचन्द्र      | ••• | ••• | " ESO <sub>L</sub> " |
| नागचन्द्र 🕆   | ••• | ••• | " ETE "              |
| हरिनन्दि      | •   | ••• | " EES "              |
| हरिचन्द्र     |     | ••• | " =88 "              |
| महीचन्द्र     | ••  | ••• | " E\$G "             |

<sup>+</sup>द्रसं०, पृष्ठ १ द्यति०

<sup>-</sup> मप्राजैस्मा०, भूमिका ए० २०

<sup>+</sup> जैहिं0, मां० ६ श्रङ्क ७-८ पृ० ३०-३१

र् ईसर से प्राप्त पद्घावली में लिखा है कि "इन्होंने दश वर्ष विहार किया था श्रीर यह स्थिर व्ती थे।"—दिनै० वर्ष १४ श्रङ्क १० प्र० १७-२४

माघचन्द्र 'सन् ६३३ ई० लहमीचंद्र ' , ६६६ , 
गुणकीतिं ' , ६७० , 
गुणचन्द्र ' , ६०६ , 
लोकचन्द्र ' , १०२२ , 
श्रुतकीत्तिं ' , १०३७ , 
महीचन्द्र ' , १०५६ ,

श्रापके सङ्घमें दिगं० मुनियोंकी संख्या श्रधिक थी श्रीर श्रापके धर्मोपदेशके द्वारा धर्म प्रभावना विशेष हुई थी !

इनकी उपाधियाँ 'त्रिविधविधेश्व रवैयाकरणभारकर-महा-मंडला-चार्यतर्कवागीश्वर' थी । इनके विहारद्वारा खूब प्रभावना हुई । †

मालवाके परमार राजाओं के में विन्ध्यवमांका नाम मो समयमें दिगम्बरम् नि उल्लेखनीय है। इसराजा के राजकालमें प्रसिद्ध जैन किव श्राशाधरने श्रन्थरचनाकी था श्रोर उस समय कई दिगम्बर मुनिभी राजसम्मान पाये हुये थे। इनमें मुनि उद्यसेन श्रोर मुनि मदनकीर्ति उल्लेखनीय है। मुनि मदनकीर्त्ति ही विन्ध्यवमांके पुत्र श्रद्धनदेवके राजग्रुष्ठ मद्नोपाध्याय श्रनुमान किये गये हैं। इन्हें श्रोर मुनि विशालकीर्त्ति, मुनि विनयचन्द्र श्रादिको किववर श्राशाधरने जैनसिद्धान्त श्रोर साहित्यक्षानमें निपुण बनाया था। नालका उस समय जैनधर्मका केन्द्र था।

४ दिनै०, वर्ष १४ श्रङ्क १० पृ० १७-२४।

क पूर्व0

<sup>🕏</sup> भाषासन, भाग १ ए० १४७ व सागारा, भूमिका ए० ६

श्वेतास्वर ग्रन्थ "चतुर्विंशति प्रवन्ध" में लिखा है कि उज्जैनीमें विशालकी तिं नामक दिगम्बराचार्य के शिथ मदन, कीर्त्ति नामके दिगंबर साधु थे। उन्होंने वादियोंको पराजित करके 'महाप्रामाणिक' पदवी पाई थी और कर्णाटक देशमें जा कर विजयपुर नरेश कुन्तिभोजके दरबारमें श्रादर पाया आ धौर श्रनेक विद्वानीको पराजित किया थाः किन्तु अन्तमं बह मुनिपदसे भ्रष्ट होगए थे।+

दिगम्बर मुनि

गुनरातके शासक और विगम्बर जैन मुनियोंका केन्द्र था। अङ्गलेश्वरमें भूतवित और

पुष्पदन्ताचार्यने दिगंवर आगम प्रन्थोंकी रचनाकी थी। गिरि नगरके निकटकी गुफाओं में दिगंबर मुनियोंका सङ्घ प्राचीन कालसे रहता था। भृगुकच्छभी दिगंबर जैनोंका केन्द्र था।

गुजरातमें चालुक्य, राष्ट्रक्ट आदि राजाओंके समयमें दिगंबर जैनधर्म उन्ततशील था । स्रोलंकियोंको राजधानी श्रगहिलपुरपट्टनमें अनेक दिगंबर मुनि थे। श्रीचन्द्र मुनिने वहीं ग्रन्थ रचनाकी थी × । योगचन्द्र मुनि - श्रीर मुनि कनकामरभी शायद गुजरातमें हुए थे। ईडरके दिगम्बरसाधु प्रसिद्ध थे।

<sup>+</sup>जैहिं0, भा० ११ पृ० ४८४

<sup>×</sup> वीर वर्ष १ पृ० ६३७

<sup>-</sup> बीर, वर्ष १ पृ०६३८

सोलंकी सिद्धराजने एक वाद सभा कराई थी, जिस में भाग लेनेक लिये कर्णाटक देशसे कुमुद्दनद्द नामक एक दिगम्बर जैनाचार्य आये थे। दिगम्बराचार्य नम्न ही पाटन पहुँचे थे। सिद्धराजने उनका बड़ा आदर किया था। देवस्रि नामक खेताम्बराचार्यसे उनका वाद हुआथा ‡। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि उस समयभी दिगवरजैनोंका गुजरातमें इतना महत्व था कि शासक राजकुलका भी ध्यान उनकी और आकृष्ट हुआ था।

विगम्बराचारं । जिनधर्मका प्रचार श्रो दिगम्बर क्षानभूषण महारक क्षानभूषण महारक क्षानभूषणजी द्वारा हुआ था। अहीरदेशमें उन्होंने ऐलकपद धारण किया था और वाग्वरदेशमें महावर्तोको उन्होंने अहीकार किया था। विहार करते हुये वह कर्णाटक, तौलव, तिलंग, द्राविड, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, रायदेश, भेदपाट, मालव, मेवात, कुरुजांगल, तुरुव, विराददेश, निमयाडदेश, टग, राट, नाग, चोल आदि देशोंमें विचरे थे। तौलवदेशके महावादोश्वर विद्वरज्ञनों और चक्रवर्तियोंके मध्य उन्होंने प्रतिष्ठा पाई थी। तुरवदेशमें पद्दर्शन के क्षाताओंका गर्व उन्होंने नष्ट किया था। निमयाड़ देशमें जिनधर्म प्रचारके लिए नौ हज़ार उपदेशकोंको उन्होंने नियुक्त किया था। दिल्ली पहके वह सिहसनाधीश थे। श्रीदेवराय-

<sup>\*</sup> विकाo, याo k पृष् १०x

राज, मुदिवालराय, रामनाथराय, बोमरसराय, कलपराय, पागडुराय भ्रादि राजाभीने उनके चरणोंकी बन्दनाकी थी।

दिगम्बर जैनाचार्य श्री शुभचन्द श्रो ज्ञानभूषणजी के प्रशिष्य श्री श्रमचन्द्राचार्यभी दिगम्बर मुनि थे। उनका पष्टभी दिल्लीमें रहा

था। उन्होंने भी विद्दार करते हुये गुजरातके वादियोंका मद नष्ट किया था। वह एक ब्रह्मितीय विद्वान् श्रीर वादी थे। श्रनेक प्रन्थोंकी उन्होंने रचनाकी थी। पट्टावलोमें उनके लिये लिखा है कि "वह छुन्द्-श्रलङ्कारादिशास्त्र—समुद्रके पारगामी, शुद्धातमा के स्वरूपचिन्तन करनेही से निद्राको विनिष्ट करने वाले, सब देशों में विहार करनेसे अनेक कल्याणोंको पाने वाले, विवेक, विचार, चतुरता, गम्भीरता, धीरता, वीरता श्रीर गुण्गण्के समुद्र, श्रुक्षष्ट पात्र वाले, श्रुनेक छात्रींका पालन करने वाले, सभी विद्वत्मगडलीमें सुशोभित शरीर वाले, गौड़वादियोंके अन्धकारके लिये सूर्यकेसे, कलिङ्गवादिः रूपी मेघके लिये वायुके से, कर्णाटवादियोंके प्रथम बचन जराडन करनेमें परम समर्थ, पूर्ववादोक्तपी मातङ्गके लिए सिंहके से, तौलवादियोंकी बिडम्बनाके लिए वीर, गुर्जर वादिरूपी समुद्रके लिए श्रगस्त्यके से, मालववादियोंके लिये मस्तकश्रुल, अनेक अभिमानियोंके गर्वका नाश करने वाले.

<sup>\*</sup> जैतिमाo, भाग १ किरण ४ प्रष्ठ ४८-४६

म्बसमय तथा परसमयके शास्त्र(र्थको जानने वाले श्रीर महा-वत श्रक्षीकार करने वाले थे।"†

वारानगर का मुनियोंका केन्द्र विन्ध्याचल दिगम्बर सह पर्वतके निकट स्थित वारानगर नामक स्थान होगया थाः। वाग एक प्राचीनकाल हो जीनधर्मका गढ था। श्राठवीं या नवीं शताब्दिमें वहाँ श्री एक्सनिद मुनिने 'जम्बूद्वीपप्रक्षप्ति' की रचनाकी थी। इस प्रन्थ की प्रशस्तिमें लिखा है कि "वारानगरमें शान्ति नामक राजा का राज्य था। वह नगर धनधान्यसे परिपूर्ण था। सम्यग्दिष्ट जनांसे, मुनियोंके समूहसे श्रीर जैनमन्दिरोंसे विभूपित था। राजा शान्तिजिनशासनवत्सल, वीर श्रीर नरपति संपूजितथा। श्री एक्सनिद्ती ने श्रपने गुरु व श्रान्यरूप इन दिगम्बर मुनियों

<sup>†</sup> जैसिमा०, मा० १ कि० ४ पृ० ४६-४०:—

<sup>&</sup>quot;छन्दोलद्वारादि शास्त्रसिर्पितपार प्राप्ताना, मुद्धचिद्वृपचिन्तन विनाशिनिद्राणा, सर्वदेशविद्यारावाप्तानेकभद्राणा, विवेकविचार चातुर्यं गाम्भीर्यंधेर्य्वीर्यंगुण्गणसमुद्राणा, व्रकृष्टपात्राणां, पालितानेक शच्छात्राणाः, विद्यितानेकोत्तमपात्राणाम् सकलविद्वज्जनसभाशोभितगात्राणा, गौडवादितमः स्याँ, कलिङ्गवादिजलदसदागितः, कर्णांटवादिप्रथमवचन खर्ण्यनसमर्थं, पूर्वे-वादि मत्तमातद्वस्रगेन्द्व, तौलवादिविद्यनववीर, गुर्जर वादिसिन्धृकुम्भोद्भव, मालववादिमन्तकशूल, जितानेका खर्वंगवित्राटन वज्राधराणा, ज्ञानसकल-स्वसमयपरसमय शालार्थाना, श्रद्धीकृतमहावृतानाम् ।"

<sup>\$</sup> IA, XX 358-354

का उल्लेख किया है : वीरनन्दि क्ष, बलनन्दि, ऋषिविजयगुरु, माधनन्दि, सकलचन्द्र और श्रीनन्दि। इन्हीं ऋषियोंकी शिष्य परम्परामें उपरान्त वारानगरमें निम्नलिखित दिगम्बराचार्यों को अस्तित्व रहा था कि

| माघचन्द्र              | ••  | •/ • | सन् १०८३ |
|------------------------|-----|------|----------|
| ब्रह्म नन्दि           | ••• | •••  | ,, १०६७  |
| शिवनन्दि               | ••  | •••  | , 2028   |
| विश्वचन्द्र            | ••• | •••  | ,        |
| द्वरिनन्दि (सिंहनन्दि) |     | 450  | 330} n   |

<sup>\* &</sup>quot;सिर्शिनत्त्रो गुणसिंद्रश्रो विसिविजय गुरुति विक्खात्रा।"

"तव सजमसंपरणो विक्खाश्रो माघनिंदगुरू।"

"णविणयमसीतकिति गुण्यत्तो सयत्तवन्द गुरू।"

"तस्तेव य वरसिस्तो णिम्मत्तवरणोणचरण संजुत्तो।
सम्मद्दसणसुद्धो सिरिणदिगुरुत्ति विक्खाश्रो॥१४६॥"

"पंचाचार समगगो छज्जीवदयावरो विगद मोहो।
हिरस-विसाय-विद्वणा णामेण य वीरणदित्ति॥१४६॥ "

"सम्मत्त अभगदमणो णाणेण तह दसणो चिरते यः
परतिणियत्रमणो वलणिंद गुरुत्ति विक्खाश्रो॥१६१॥"

तविण्यमजोगजुत्तो उज्जुत्तो णाणदसण चिरते।
श्रारम्भकरण रहियो णामणे य पत्र मणदीत्ति॥१६३॥"

"सिरि गुरुविजय स्थासे सोजण श्राम सुपिसिद्धं।"

"जिण्यसासण्यच्छ्रलो वीरो— ण्यवद्द सपूर्विश्रो—वागण्यरस्स पृहु

एशेत्तमोखित भूपालो सम्मादिद्विणणोचे मुण्यगण्याण्वहेहि मंदिय रम्भे"।
इत्यादि।—जम्बृद्धीप प्रज्ञान्ति; जैसास०, भाग १ श्रद्ध ४ पृ० १४०

† जैहि॰, भा॰ ६ अङ्ग ७-८ पृ० ३१ व IA XX 354

| भावनन्दि     | *** | • •          | सन् ११०३ |      |
|--------------|-----|--------------|----------|------|
| देवनन्दि     | ••• | <b>#</b> 6 6 | 93       | १११० |
| विद्याचन्द्र |     | •••          | 77       | १११३ |
| सूरचन्द्र    | ••• | ••           | 15       | 3,18 |
| माघनन्टि     | ••• | •••          | 11       | ११२७ |
| ज्ञाननिद्    | ••• | •            | ภ        | ११३१ |
| गङ्गकीर्त्ति | •   | •••          | 55       | ११४२ |

इन दिगम्बराचार्यो हारा उस समय मध्यदेशमं जैन धर्मका खूब प्रचार हुआ था।

वि० सं० १०२५ में अल्लू नामक राजाकी सभामें दिगं-वराचार्यका वाद एक श्वेतास्वर श्राचार्यसे हुआ था।

चन्द्रेल राजा मदनवर्मदेव के चन्द्रेल राजा मदनवर्मदेव के चन्द्रेल राज्य में चन्द्रेल राजा मदनवर्मदेव के वित्तम्बर मूनि चन्द्रेल (११३०-११६५ ई०) में दिगम्बर धर्म उन्ततक्ष रहा था + । खजुराहोमें घंटाईके मन्दिर वाले शिलालेखसे उस समय दिगम्बराचार्य नेमिचन्द्रका पना चलता है।×

तेग्हवीं शत। व्हिमें श्रनन्त वीर्य नामक दिगम्बराचार्य प्रसिद्ध नैयायिक थे। उन्होंने वादियोंको गतमद किया था -। इसी समयके जगसग एक गुण्कीत्ति नामक महामुनि विशद

<sup>‡</sup> ADJB, p 45

<sup>+</sup> विकोर भार ७ पुर १६२।

<sup>🗴</sup> विकार, भार ४ पुरु ६८०।

<sup>-</sup> ADJB, p 86

धर्म प्रचारक थे। उन्हींके उपदेश से पद्मनाभ नामक के रिक्

राजपूताङ्गा, मध्यप्रान्त बङ्गाल ग्रादि देशों के शासक श्रौर दिगम्बर मुनि । श्रजमेरके ची-हान राजाश्रों में भी दिगंबर

जैनधर्मका आदर था। बीजोलियाके श्री पार्श्वनाथजी के मित्रको दिगम्बर मुनि पद्मनित्द श्रीर श्रुभचन्द्रके उपदेशसे पृथ्वीराजने मोराकुरीगाँव श्रीर सोमेश्वर राजाने रेवाणनामक गाँव भेंट किये थे।

चित्तौरका जैनकोत्तिं स्तम्भ वद्दां पर दिगम्बर जैन धर्मकी प्रधानताका द्योतक है। सम्राट् कुमारपालके समय वहां पहाडी पर बहुतसे दिगम्बर जैन (मुनि) थे। †

दिगम्बर जैनाचार्य श्री धर्मचन्द्रजी का सम्मान श्रीर श्रीर विनय महाराणा हम्मीर किया करते थे।

भाँसी ज़िलेका देवगढ़ नामक स्थानभी मध्यकालमें दिगम्बर मुनियोंका केन्द्र था। वहां पाँचवीं शताब्दिसे तेर-

<sup>×</sup> उपदेशेन ग्रन्थोऽय गुणकीर्ति महामुनेः।
कायस्थ पद्मनाभेन रचितः पून्वै सृत्रतः॥ —यशोधर चरित्र।
\* राइ०, भा०१ ए० ३६३

<sup>† &</sup>quot;It (जैन कीर्तिस्तम्भ) belongs to the Digambar Jams. many of whom seem to have been upon the Hill in Kumaipal's time" — मप्राजैस्मा०, पूर्व १३४

<sup>‡ &</sup>quot;श्रीधर्म चन्द्रोऽजनितस्यपट्टे हमीर भूपाल समर्चनीय ।" नैहि— भा० ६ श्रञ्ज ७-८ पृ० २६।

हवों शताब्दि तकका शिहपकार्य दिगम्बर धर्मकी प्रधानता का द्योतक है।

ग्वालियरमें कच्छुपघाट (कछ्वाहे) श्रौर पड़िहार राजा श्रोंके समयमें दिगम्बर जैनधर्म उन्नत रहा था । ग्वालियर किलेकी नग्नजैनमूर्तियां इस व्याख्याकी साद्धी हैं। वारानगर के बाद दिगंबर मुनियोंका केन्द्रस्थान ग्वालियर हुश्रा था। श्रौर वहांके दिगम्बर मुनियोंमें सं० १२६६ के श्राचार्य रतनकीर्ति प्रसिद्ध थे। वह स्याद्धादिवद्याके समुद्ध, बाल ब्रह्मचारी, तपसी श्रौर दयालु थे। उनके शिष्य नाना देशोंमें फैले हुये थे।+

मध्यप्रान्तके प्रसिद्ध हिन्दू शासक कलच्चूरीभी दिगंबर जैनधर्मके त्राश्रयदाता थे।

बङ्गालमें भी दिगम्बर धर्म इस समय मौजूद था, यह बात जैन कथाश्रोंसे स्पष्ट है। 'भक्तामरकथा' में चम्पापुरका राजा कर्ण जैनी लिखा है। भ० महावीरकी जन्मनगरी विशाला का राजा लोकपाल जैनीथा। परनाका राजा धात्रीवाहन श्रोशिवभूषण नामक मुनिके उपदेशसे जैनी हुआ था। गौड़देश का राजा प्रजापति बौद्धधर्मीथा; परन्तु जैनलाधु मतिलागरकी वादशक्ति पर मुग्ध होकर प्रजासहित जैनी हुआ था । इस समयका जो जैन शिल्प बङ्गाल आदि प्रांतोंमें मिलता है, उस से उक्त जैन कथाश्रोंका समर्थन होता है। श्राजतक बङ्गाल में

<sup>+</sup> जैहि0, भा० ६ श्रह्म ७-८ ए० २६।

<sup>🗴</sup> जैप्राo, ए० २४० — २४३

प्राचीन श्रावक 'सराक' लोगोंका वडी संख्यामें मिलना वहां पर एक समय दिगम्बर जैनधर्मकी प्रधानताका द्योतक है।

इस प्रकार मध्यकालके हिन्दू राज्यों में प्रायः समग्र उत्तर भारतमें दि० मुनियोंका विद्वार श्रोर श्रमंत्रचार होताथा। श्राठवीं शताब्दिके उपरान्त जब दक्तिण भारतमें दिगम्बरजैनों के साथ श्रत्याचार होने लगा, तो उन्होंने श्रपना केन्द्रस्थान उत्तर भारतकी श्रोर बढ़ाना शुक्क कर दिया था। उज्जैन, बारा नगर, ग्वालियर श्रादि स्थानोंका जैनकेन्द्र होना, इसही बात का द्योतक है। ईस्वी ६-१० शताब्दिमें जब श्रर्यका सुलेमान नामक यात्री भारतमें श्राया तो उसने भी यहां नक्षे साधुश्रों को एक बडी संख्यामें देखा था - । सारांशतः मध्यकालीन हिन्दूकालमें दिगम्बर मुनियोंका भारतमें बाहुत्य था।

<sup>-</sup>Sulaman or Arab Elliot, I p &

## [ २० ] भारतीय संस्कृत-साहित्य में दिगम्वर मुनि ।

"पाणिः पात्रं पवित्र भ्रमण्परिगतं भैन्तमन्त्रयमननं । विस्तीर्णं वस्त्रमाशा सुदश कममलं तरुपमस्वरूपमुर्वी ॥ येषां निःसङ्ग ताङ्गी करण्पिग्णितिः स्वात्मसन्तोपिनास्ते । धन्याः सन्यस्तदैन्यव्यितकरिकराः कर्मनिर्मृत्वयन्ति ॥" —वैराख्यातक

उत्लेख मिलते हैं। इस साहित्यसे हमारा मतलब उस सर्वसाधारणापयोगी सस्कृत साहित्यसे है, जो किमी खास सम्प्रदाशका नहीं कहा जा सकता। उदाहरणतः कवि वर भृत हिरके शतक-त्रयको लीजिये। उनके 'वैराग्यशतक' में उपरोक्त श्लोक द्वारा दिगम्बर मुनिकी प्रशंसा इन शब्दों में कीगई है कि "जिनका हाथही पवित्र वर्तन है, मांग कर लाई हुई भीखही जिनका सोजन है, दशों दिशायें ही जिनके वस्त्र हे, सम्पूर्ण पृथ्वीही जिनको शब्या है, एकान्तमें निःसंग रहना ही जो पसन्द करते हैं, दोनताको जिन्होंने छोड़ दिया है तथा कमोंको जिन्होंने निम् ल कर दियाह और जो अपने में ही संतुष्ट रहते हैं, उन पुरुषोंको धन्य है \*।" आगे इसी

<sup>\*</sup> वेजै०, प्रo ४६

'शतक' में कविवर दिगम्बर मुनिवत् चर्या करनेकी भावना करते हैं —

श्रशीमहिवय भिचामाशा वासोवसीमहि। शयो महि मही पृष्ठे कुर्वीमहि किमीश्वरैः ॥६०॥

श्रधीत्— "श्रव हम भिचाही करके भोजन करेंगे, दिशाही के वस्त्र धारण करेंगे श्रधीत् नग्न रहेंगे श्रीर भूमि परही शयन करेंगे। फिर भला हमें धनवानों से क्या मतलब ?" †

इस प्रकारके दिगम्बर मुनिको कवि स्तादि गुणलीन अभय प्रकट करते है —

धैये यस्य पिता ज्ञमा च जननी शान्तिश्चिरंगेहिबी। सत्यं मित्र मिदं दया च भगिनी भ्रातामनः संयमः॥ शच्या भूमितलं दिशोऽपि वसन ज्ञानामृतं भोजनं। होते यस्यकुटंबिनो वद सखे कस्माद्भयं योगिनः॥९८॥

श्रथीत्—"धेर्य जिसका पिता है, ज्ञमा जिसकी माना है, शान्ति जिसकी स्त्री है, सत्य जिसका मित्र है, द्या जिसकी बहिन है, संयम क्या हुआ मन जिसका भाई है, भूमि जिसकी शब्या है, दशों दिशायें ही जिसके बस्त्र हैं श्रीर ज्ञानामृतही जिसका भोजन है—यह सब जिसके कुटुंबो हो भला उस योगी पुरुषको किसका भय हो सकता है? 4

'वैराग्यशतक' के उपरोक्त श्लोक स्पष्टतया दिगम्बर

<sup>†</sup> वेजै०, पृ० ४७

<sup>‡</sup> वेजै०, पृ० ४७

मुनियोंको लह्य करके लिखे गये हैं। इनमें वर्णित सबही लक्षण जैन मुनियोंमें मिलते हैं।

'मुद्रारात्तस' नाटकमें त्तपणक जीवसिद्धिका पार्ट दिगम्बर मुनिका द्योतक है +। वहाँ जीवसिद्धि के मुखसे कहलाया गया है कि—

"सासग्रमलिहंताणं पडिवृज्जह मोहवाहि वेज्जाणं।

जेमुत्तमात्तकडुत्रं पच्छापत्थं मुगदिसन्ति ॥१=॥४॥"

श्रर्थात्—"मोहरूपी रोगके इलाज करने वाले श्रहेतोंके शासनको स्वीकार करो, जो मुहूर्त मात्रकेलिये कडुवे हैं, किंतु पीछेसे पथ्यका उपदेश देते हैं।"

> इस नाटकके पाँचवें श्रद्धमें जीवसिद्धि कहता है कि— "श्रलहंताणं पर्णमामि जेदेगंभीलदाप बुद्धीप। लोखत लेहिं लोग सिद्धि मगोहि गच्छन्दि ॥२॥"

भावार्थ-"संसारमें जो बुद्धिकी गभीरतासे लोका-तीत (श्रलीकिक) मार्गसे मुक्तिको प्राप्त होते हैं, उन श्रह्नितें। को मैं प्रणाम करता हूं।"%

'मुद्राराज्ञस' के इस उल्लेखसे नन्दकालमे ज्ञपणक— दिगम्बर मुनियोंके निर्वाध विद्वार श्रीर धर्मप्रचारका समर्थन होता है, जैसे कि पहले लिखा जाचुका है।

'वराइमिहिर संहिता' में भी दिगवर मुनियांका

<sup>+</sup> HDW, p 10

<sup>\*</sup> वेजै• पु० ४०-४१

उन्तेख है। उन्हें वहां जिन भगवानका उपासक बताया है। वराइमिहिरके इस उन्तेखसे उनके समयमें दिगंबर मुनियां का श्रस्तित्व प्रमाणित होता है। श्रह्त् भगवानकी मूर्त्तिको भी वह नग्न ही बताते हैं। :

कवि द्रिडन् (ग्राठवीं श०) ग्रपने "द्शकुमारचरित्" दिगंबर मुनिका उल्लेख 'च्रपणक' नामसे करते हैं, जिससे उनके समयमें नग्नमुनियोंका होना प्रमाणित है। +

'पञ्चतन्त्र' (तन्त्र ४) का निम्न श्लोक उस कालमें दिगंबर मृनियोंके अस्तित्वका द्योतक है × :---

"स्त्रीमुद्रां मकरश्वजस्य जियमां सर्वार्थं सम्पत् करीं। ये मृद्धाः प्रविद्याय यान्ति कुधियो मिध्या फलांवेषिणः॥ ते तेनैव निहृत्य निर्द्यतरं नग्नीकृता मुण्डिताः। केचिद्रक्तपटीकृताश्च जिट्लाः कापालिकाश्चापरे॥"

"पञ्चतन्त्र" के "अपरी चितकारक पञ्चमतन्त्र" की कथा दिगम्बर मुनियोंसे सम्बन्ध रखती है। उससे पाटितपुत्र

र् पशाक्यान् सर्वेहितस्य शान्ति मनसो नग्नान् निनाना विदु '॥१६/६१॥

<sup>‡ &</sup>quot;श्रानानु लम्बवाहुः श्रीवत्साङ्गः प्रशान्तम् तिश्च। दिग्वासास्तरुषो रूपवाश्च कायोंऽहुँतां देवः ॥४४॥४८॥" —वराहमिहिर सहिता।

<sup>+</sup> बीर, वर्ष २ पृ० ३१७

<sup>×</sup> पंत० निर्णयसागर प्रेस स० १६०२ प्र० १६४-JG. XIV.

(पटना) में दिगम्बर धर्मके अस्तित्वका बोध होता है। कथा
में एक नाईको लपणक विहारमें जाकर जिनेन्द्रभगवान्की
वन्दना और प्रद्तिणा देते लिखा है। उसने दिगम्बर मुनियां
को अपने यहां निमन्त्रित किया, इस पर उन्होंने आपित्तकी
कि श्रावक होकर यह क्या कहते हो? ब्राह्मणांकी तरह यहां
आमन्त्रण कैसा ? दि० मुनि तो आहार वेला पर घूमते हुये
भक्त श्रावकके यहां शुद्ध मोजन मिलने पर विधिपूर्वक श्रहण कर
लेते हैं –। इस उल्लेखसे दिगम्बर मुनियोंके निमन्त्रण स्वीकार न करने और आहारके लिये भ्रमण करनेके नियमका
समर्थन होता है। इस तन्त्रमें भी दिगम्बर मुनिको एकाकी,
गृहत्यागो, पाणिपात्र भोजो और दिगम्बर कहा है।
‡

"प्रवोधचंद्रोद्यनाटक" के श्रह्म३ में निम्नलिखित वाक्य दिगम्बर जैन मुनिको तत्कालीन वाहुस्यताके बोधक हैं:—

"सिंह पेक्ष पेक्ष एसी गलगतमल पद्ग पिनिञ्जलवी-हच्छ्रदेद्दच्छ्रवी उल्लुश्चि अचिउरी मुक्कवसग्वेसदुद्दसग्री सिंहिसिहद्पिच्छ्रश्राहत्थो इदोज्जेव पिडवहिद ।"

भावार्थ-"हे सिख देख देख, वह इस श्रोर श्रारहा

<sup>- &</sup>quot;चपणकिविद्वार गत्वा जिनेन्द्रस्य प्रदक्षिणत्रयं विधाय......। 'भो. श्रावक, धमैद्योऽपि किमेव वदिस । कि वय जाद्याणसमाना यत्र श्राम-न्त्रण करोषि । वयं सदैव तत्काल परिचयंया अमन्तो भक्तिभाज श्रावकमव-लोक्य तस्य गृहे गच्छामः।'.....पत., प्र० २-६ व JG XIV.126 ---130

<sup>🗘 &#</sup>x27;एकाकीग्रहसत्यक्त. पाणिपात्रो दिगम्बरः ।'

है। उसका शरीर भयद्भर और मलाच्छन्न है। शिरके बाल लुञ्चित किये हुये है और वह नक्का है। उसके हाथमें मोरपि-च्छिका है और वह देखने में अमनोज्ञ है।"

इस पर उस सखीने कहा कि —
"श्रां झातं मया, महामोद्द्रप्रचित्तोऽयं दिगम्बर सिद्धांतः।"
(ततः प्रविशति यथानिद्द्रिष्ट चपणकवेशो दिगम्बरसिद्धांतः)

भावार्थ—"मैं जान गई! यह मायामोह द्वारा प्रवर्तित दिगम्बर (जैन) सिद्धान्त है।" (ज्ञपणकवेषमें दिगम्बर मुनिने वहाँ प्रवेश किया।)

नाटकके उक्त उल्लेखसे इस वातका भी समर्थन होता है कि दिगम्बर मुनि स्त्रियोंके सम्मुख घरोंमें भी धर्मोपदेशके लिये पहुंच जाते थे।

"गोलाध्याय" नामक ज्योतिष ग्रन्थमें दिगम्बर मुनियों की दो सूर्य श्रीर दो चन्द्रादि विषयक मान्यताका उल्लेख करके उसका निर्सन किया गया है। इस उल्लेख 'गोलाध्याय' के कत्तांके समयमें दिगम्बर मुनियोंका बाहुल्य प्रमाणिन होता है। 'गोलाध्याय' के टीकाकार लहमीदास दिगम्बर समप्रदाय से भाव ''जैनों' का प्रकट करते हैं श्रीर कहते हैं कि "जैनोंमें दिगम्बर प्रधान थे।" +

<sup>\*</sup> प्रवोध चन्द्रोद्य नाटक अक ३—JG, XIV pp 46-50. +( Goladhyaya 3, Verses 8—10 )—The naked sectarians and the rest affirm that two suns, two

संस्कृत साहित्यके उपरोक्त उक्लेखोंसे दिगम्बर मुनियोंके श्रस्तित्व श्रीर उनके निर्वाध विद्वार श्रीर धर्मप्रचार करनेका समर्थन होता है।

#### [ २१ ]

### दिचाण भारतमें दिगम्बर जैन मुनि।

"सरसा पयसा रिकोनाति तुच्छजलेन च। जिनजन्मादिकत्याण्येत्रे तीर्थत्वमाश्रिते ॥४०॥ नाशमेष्यति सद्धर्मी मारवीर मद्च्छिदः। स्थास्यतीह क्रचित्प्रान्ते विषये द्त्रिणादिके ॥४१॥"

—श्री भद्रवाहुचरित्र ।

हिगम्बर जैनावार्य,

दिगम्बर जैनावार्य,

दिगम्बर जैनावार्य,

राजा चन्द्रगुप्तने जो

म रहना निश्चित है।

स्वप्त देखा उसका

फला बताते हुये कह गये हैं कि "जलरहिन तथा कहीं थोड़े

moons and two sets of stars appear alternately, against them I allege this reasoning. How absurd is the notion which you have formed of duplicate suns, moons, and stars, when you see the revolution of the polar fish (Ursa Minor). The commentator Lakshamidas agree that the Jamas are here meant cremarks that they are described as 'naked secturians' etc., because the class of Digambaras is a principal one among these people."—AR, Vol. IX. p. 317

जलसे भरे हुये सरोवरके देखनेसे यह सच जानो कि जहाँ तीर्थंद्वर भगवानके कल्याणादि हुये हैं ऐसे तीर्थंस्थानों में काम-देवके मदका छेदन करने वाला उत्तम जिनधर्म नाशको प्राप्तहोगा तथा कहाँ द्विणादि देशमें कुछ रहेगा भोक्ष!" श्रीर दिगम्बरा-चार्यकी यह भविष्यद्वाणी करीव करोब ठीक हो उतरी हैं। जब कि उत्तर भारतमें कभी २ दिगम्बर मुनियोंका श्रमाव भी हुआ, तब द्विण भारतमें श्राजतक बरावर दिगम्बर मुनि होते श्रायेहें। श्रीर दिगंबर जैनोंके श्री कुन्दकुन्दादि बढ़े २ श्राचार्य द्विण भारतमें ही हुये हैं। अतः द्विण भारतको दिगम्बर मुनियोंका गढ़ कहना बेजा नहीं है।

ऋषमदेव श्रोर दिख्ण भारत श्रच्छा तो यह देखिये कि द्त्तिण भारतमें दिगम्बर मुनियां का सद्भाव किस ज़माने से हुआ है?

जैनशास्त्र बतलाते हैं कि इस करएकाल में कर्मभूमिकी आदिमें श्री ऋषभदेवजीने सर्व प्रथम धर्मका निरूपण किया था और उनके पुत्र बाहुबलि दक्तिण भारतके शासनाधिकारी थे। पोद-नपुर उनकी राजधानी थी। भगवान् ऋषभदेव ही सर्वप्रथम वहाँ धर्मोपदेश देते हुये पहुँचे थे। वह दिगम्बर मुनि थे, यह पहले ही लिखा जा खुका है। उनके समयमें ही बाहुबलि भी राजपाठ छोड़कर दिगम्बर मुनि होगये थे। इन दिगम्बर मुनि

<sup>\*</sup> मद्र0, पृ० ३३

<sup>†</sup> श्रादिपुराण

की विशालकाय नम्न मूर्तियां दित्तण भारतमें अनेक स्थानों पर त्राज भी मौजूद हैं। श्रवग्रवेलगोलमें स्थित मुर्ति ५७ फीट अंची श्रति मनोज्ञ हैं, जिसके दर्शन करने देश-विदेशके यात्री श्राते हैं। कारकल—वेनूर श्रादि स्थानोंमें भी ऐसी हो मूर्तियां हैं। दक्तिण भारतमें बाहुबलि मुनिराजकी विशोष मान्यताहै।‡ क्रिक्ट विकास समित सम्ब श्रन्य तीर्थं द्वरोंका दिल्य हैं तीर्थंड्करोंके समयमें भी दिग-भारतसे सम्बन्ध स्वर धर्मका प्रचार दिल्ल भारतमें रहा था । तेईसर्वे तोर्थंद्वर श्री पार्श्वनाथजीके तीर्थमें इये राजा करकराडुने आकर दिल्या भारतके जैन तीर्थों की वन्दना की थी। मलय पर्वत पर रावणके वंशजों द्वारा स्था-पित तीर्थं इरों की विशाल मूर्तियों की भी उन्होंने वन्दना की थी +। वहीं बाहुबलिकी श्रौर श्रीपार्श्वनाथजी की मूर्तियां थीं जिनको रामचन्द्रजीने लङ्कासे लाकर यहां स्थापित कियाथा 🗷।

श्रन्तिम तीर्थेद्धर भगवान महावीरने भी श्रपने पुनीत चरणोंसे

दिच्या भारतको पवित्र किया था। मलयपर्वतवर्ती हेमांगदेश

में जब वीर प्रभु पहुँचे थे तो वहां का जीवन्धर नामक राजा

उनके निकट दिगम्बर मुनि होगया था - । इस प्रकार एक

<sup>1</sup> जैशिस०, भूमिका ए० १७-३२

<sup>+</sup> करकएड चरित्र सिंघ ४

<sup>🗴</sup> जैशिसंठ, भूमिका ए० २६

<sup>∸</sup> भमवु०, पृष्ट ६६

श्चत्यन्त प्राचीनकालसे दिगम्बर मुनियोंका सद्भाव दित्तण भारतमें है।

दिचिण भारत के इतिहास के काल किन्तु श्राधुनिक इनिहास-वेत्ता दिल्ला भारतका इतिहास ईसवी पूर्व छुठी

या चौथी शताब्दिसे आरम्भ करते हैं और उसे निम्न प्रकार है भागों में विभक्त करते हैं \*:—

- (१) प्रारम्भिक काल-ईस्वी ५ वीं शताब्द तक;
- (२) पञ्चवकाल-ई० ५ वीं से ६ वीं शताब्दि तक;
- (३) चोल श्रभ्युद्य काल—ई० ६ वींसे १४ वीं शताब्दि तकः
- (४) विजयनगर साम्राज्यका उत्कर्ष—१४ वीं से १६ वीं श०
- (4) मुसलमान और मन्दृष्टा काल-१६ वीं से १= वीं श०
- (६) ब्रिटिश काल-१८ वीं से १८ वीं श० ६० दिवा भारतके उत्तर सीमावर्ती प्रदेशके इतिहासके हैं भाग इस प्रकार हैं—
  - (१) झान्ध्र काल-ई० ५ वीं शब्तक
  - (२) प्रारम्भिक चालुक्य काल—ई० ५ वींसे ७ वीं श० और राष्ट्रकृट ७ वीं से १० वीं श०

<sup>\*</sup> SAI., p. 31.

#### ( १६४ )

- (३) अन्तिम चालुक्य काल-ई० १० वीं से १४ वीं श०
- (४) विजयनगर साम्राज्य
- (५) मुसलमान-मरहट्टा
- (६) ब्रिटिश काल ।

प्राथमिक काल में हासिक कालों में दिगम्बर दिगम्बर मूनि। हासिक कालों में दिगम्बर दिगम्बर मूनि। जैन मुनियों के अस्तित्वकों दिल्ला भारतमें देख लेना चाहिये। दिल्ला भारतके "प्रारम्भक काल" में चेर, चोल, पाएडय—यह तीन राजवंश प्रधान थे †। सम्राट् अशोकके शिलालेख में भी दिल्ला भारतके इन राजवंशों का उल्लेख मिलता हैं । चेर, चोल और पाएडय—यह तीनों ही राजवंश पारम्भसे जैनधर्मानुयायी थे ×। जिस समय करकगडु राजा सिंहल द्वीपसे लोट कर दिल्ला भारत—द्वाविह देशमें पहुँचे तो इन राजाशों से उनकी मुठभेड़ हुई थी। किन्तु रणसेत्वमें जब उन्होंने इन राजाशों के मुकुटों में जिनेन्द्र भगवान्की मुर्तियां देखीं तो इनसे सन्धि करली +।

<sup>†</sup> SAI,p 33 🔭 🛊 त्रयोदश शिलालेख

x "Pandya Kingdom can boast of respectable antiquity The prevailing religion in early times in their Kingdom was Jain creed" --- मजैस्मा०, पूर्व रेव्य

<sup>+ &</sup>quot;तहि श्रत्थ विकितिय दिणसगव-सचिल्लव ताकरकपहु गव।
ता दिविद्देसुमहि श्रलु भमन्तु—सपत्तक तहिं मञ्चरवहन्तु॥

किलक्ष चक्रवर्ती ऐलखार वेल जैनाथे। उनको सेवामें इन राजा श्रों में से पाग्र छ्यराजने स्वतः राज-भेंट भेजी थी ×। इससे भो इन राजाश्रोंका जैनहोना प्रमाणित है, क्योंकि एक श्राधक का श्रावकके प्रति श्रदुराग होना स्वाभाविक है। श्रीर जब ये राजा जैन थे तब इनका दिगम्बर जैन मुनियोंको श्राश्रय देना प्राकृत श्रावक्यक है।

पारख्यराज उत्रपेक्षवलूटी (१२६-१४० ई०) के राजदरवारमें दिगम्बर जैनाचार्य श्री कुन्दकुन्द विरचित तामिलप्रन्थ
"कुर्रल" प्रगट किया गया थाई। जैन कथाप्रन्थोंसे उस समय
दिल्लिण भारतमें श्रनेक दिगम्बर मुनियोंका होना प्रगट है।
'करकण्डु चरित्' में किलक्ष, तेर, द्रविड़ श्रादि दिल्लिणावर्ती
देशोंमें दिगम्बर मुनियोंका वर्णन् मिलता है। भ० महात्रीरने
सङ्घसहित इन देशोंमें विहार किया था, यह ऊपर लिखा जा
चुका है। तथा मौर्यचन्द्रगुप्तके समय श्रुतकेवली भद्रवाहु का
सङ्घ सहित दिल्लिण भारतको जाना इस बातका प्रमाण है कि
दिल्लिण भारतमें उनसे पहले दिगम्बर जैनधर्म विद्यमान था।
जैनग्रन्थ "राजावली कथा"में वहां दिगम्बर जैनधर्म विद्यमान था।

तिहं चोहे चोर पहिय णिवाइ—केणा विस्तणहोते मिलीयाहि।"
"करकण्डए' धरियाते सिरसी सिरमव्ह मिलिय वरणेहिं तहो।
मवड़ मिह देखिवि जिण्पणिव करकण्डवोजायव बहुतु दुहु ॥१०॥
—करकण्डचिति सन्धि =

<sup>×</sup> JBORS, III p 446 ‡ मजैस्मा०, पू० १०४

दिगम्बर मुनियोंके होनेका वर्णन मिलता है। बौद्ध प्रन्थ 'मिण्-मेख से' में भी दिचाण भारतमें ईस्वीकी प्रारम्भिक शताब्दियों में दिगम्बर धर्म श्रीर मुनियोंके होनेका उहलेख मिसता है।

"श्रुतावतार कथा" से स्पष्ट है कि ईस्वीकी पहली श्रानिद्में पश्चिम श्रीर दिल्लाण भारत दिगम्बर जैनधमंके केन्द्र थे। श्रीधर सेनाचार्यजीका संघ गिरनार पर्वत पर उस समय विद्यमान था। उनके पास श्रागमग्रन्थोंको श्रवधारण करने के लिये दो तीक्तण बुद्धि शिष्य दिल्लाण मथुरा से उनके पास श्राये थे श्रीर उपरान्त उन्होंने दिल्लाण मथुरामें चतुर्मास ज्यतीत किया था। इस उल्लेखसे उस समय दिल्लाण मदुराका दिग-म्बर मुनियोंका केन्द्र होना सिद्ध है। †

तामिल जैनकाव्य "नाल दिन्
"नाल दियार" और यार", जो ईस्वी पांचवीं
दिगम्बर मृनि। शताब्दिकी रचना है, इस बात
का प्रमाण है कि पागड्यराजका देश प्राचीन कालमें दिगम्बर
मुनियोंका आश्रय स्थान था। स्वयं पागड्यराज दिगम्बर मुनियोंके भक्तथे। "नाल दियार" की उत्पत्तिके सम्बन्धमें कहा
जाता है कि एक दफा उत्तर मारतमें दुर्मिन्न पडा। उससे
बचनेके लिये शाठ हज़ार दिगम्बर मुनियोंका सङ्घ पागड्यदेश
में जा रहा। पागड्यराज उन मुनियोंकी विद्वत्ता और तपस्या
को देखकर उनका भक्त बन गया। जब श्रच्छे दिन आये तो

<sup>\*</sup> SSIJ pp 32-33

के श्रुता०, प्र० १६-२०

इस सङ्घने उत्तर भारतकी श्रोर लौट जाना चाहा; किन्तु पाएडयराज उनकी सत्सङ्गति छोडने के लिये तैयार न थे। श्रास्तिर उस मुनिसङ्घ का प्रत्येक साधु एक एक श्लोक श्रपने श्रपने श्रासन पर लिखा छोड़कर विहार कर गये। जब ये श्लोक एकत्र किये गये तो वह संग्रह एक अच्छा खासा काव्यग्रन्थ बन गया। यही "नालदियार" था ‡। इससे स्पष्ट है कि पाएडपदेश उस समय दिग० जैनधर्मका केन्द्रथा श्रीर पाएडपराज कलभ्रवंशके सम्राट्थे। यह कलभ्रवंश उत्तरभारत से दक्षिण्में पहुंचा था श्रीर इस वंशके राजा दिगम्बर मुनियों के भक्त श्रीर रक्षक थे + ।

गङ्गवशके राजा श्रीर दिगम्बर मुनिगण। ईस्वी दूसरी शताब्दिमें मैस्र में गद्गवंशी तत्रीराजा माधव कोंगुणिवर्मा राज्य कर रहे

थे ×। उनके गुरु दि० जैनाचार्य सिंहनन्दि थे। गङ्गवंशकी स्था-पनामें उक्त आचार्यका गहरा हाथ था। शिलालेखों से प्रकट है कि इच्चाक (सूर्यवंश) के राजा धनक्षयकी सन्ततिमें एक गंग-दक्त नामका राजा प्रसिद्ध हुआ और उसी के नामसे इस वंश का नाम 'गङ्ग' वंश पडा था। इस गङ्गवंशमें एक पद्मनाभ नामक राजा हुआ; जिसका भगड़ा उज्जैनके राजा महीपाल से होने के कारण वह दिल्ला भारतकी और चला गया था।

<sup>‡</sup> SSIJ, p 91 + मजैस्मा॰, भूमिका पृ॰ =-&

<sup>🗙</sup> रश्रा०, परिचय, पृ० १६४

उसके दो पुत्र दिदग श्रीर माधव भी उसके साथ गये थे। दिस्ति में पेखूर नामक स्थान पर उन दोनों भाइयों की भेंट कर्णूदगणके श्राचार्य सिंहनन्दिसे हुई; जिन्होंने उन्हें निम्नप्रकार उपदेश दिया था .—

"यदि तुम अपनी प्रतिक्षा भंग करोगे, यदि तुम जिन-शासन से हटोगे, यदि तुम पर-स्त्रोक्ता ग्रहण करोगे, यदि तुम मद्य च मांस खाश्रोगे, यदि तुम श्रथमोंका संसर्ग करोगे, यदि तुम श्रावश्यका रखने वार्लोको दान न दोगे श्रोर यदि तुम युद्धमें भाग जाश्रोगे तो तुम्हारा वंश नष्ट होजायगा।' #

दिगम्बराचार्यके इस साहस बढ़ाने वाले उपदेशको दिदग और माधवने शिरोधार्य किया और उन आचार्यके सहयोगसे वह दिल्ला भारतमें अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुये थे। उपरान्त इस वंशके सभी राजाओंने जैन-धर्मका प्रमाव बढ़ानेका उद्योग किया था। दिगम्बर जैनाचार्य की कुपासे राज्य पा लेनेकी याददाश्तमें इन्होंने अपनी ध्वजा में "मोरपिच्छिका" का चिन्ह रक्खा था, जो दिगम्बर मुनियों के उपकरणोंमें से एक है।

गद्गवंशी श्रविनीत कोंगुणी (सन् ४२५—४७८) ने पुन्नाट १००० में जैनमुनियोंको भूमिदान दिया था। गङ्गवंशी दुर्वनीतिके गुरू 'शब्दावतार' के कत्ती दिगम्बराचार्य श्री पूज्यणाद थे। †

<sup>#</sup> मजैस्माo, पृo १४६-१४७ † मजैस्माo, पृo १४६

कादम्ब राजागण दिग० मुनियों के रचक थे महाराष्ट्र और कोन्कनदेशोंकी ओर उस समयकादम्बवंश के राजा लोग

उन्नत हो रहे थे। यह वंश (१) गोश्रा श्रीर (२) बनवासी, ऐसे दो शाखाश्रोंमें वंटा हुआ था श्रीर इसमें जैनधर्मको मान्यता विशेष थी। दिगम्बर गुरुश्रोंकी विनय कादम्बराजा .खूव करते थे। एक विद्वान् लिखते हैं कि:—

"Kadamba kings of the middle period Mrigesa to Harivarma were unable to resist the onset of Jainism, as they had to bow to the "Supreme Arhats" and endow lavishly the Jain ascetic groups. Numerous sects of Jaina priests, such as the Yapiniyas, the Nirgranthas and the Kurchakas are found living at Palasika (IA VII. 36—37) Again Svetpatas and Aharashti are also mentioned (Ibid VI. 31) Banavase and Palasika were thus crowded centres of powerful Jain monks Four Jaina Mss named Jayadhavala, Vijaya Dhavala. Atidhavala and Mahadhavala written by Jaina Gurus Virasena and Jinasena living at Banavase during the rule of the early Kadambas were recently discovered"

—QJMS XXII 61—62 शर्थात्—"मध्यकालके मृगेशसे हरिवर्मा तक कदम्ब-

वशी राजागण जैनधर्मके प्रभावसे अपने को बचान सके। 'महान अर्द्देव' को नमस्कार करते और जैनसः धुसंघों को खूब दान देते थे। जैन साधुओं के अनेक संघ जैसे यापनीय कि निर्मन्थं और कूर्चकं को कादम्बोंकी राजधानी पालाशिकमें रह रहे थे। श्वेतपट में और अहराष्टि × संघों के वहां होनेका उल्लेखभी मिलता है। इस तरह पालाशिक और बनवासी सबल जैन साधुओं से वेष्टित मुख्य जैनकेन्द्र थे। दिगम्बर जैन गुरू वीरसेन और जिनसेन ने जिन जयधवल, विजयध्यवल, श्रतिधवल और महाधवल नामक ग्रंथों की रचना बनवासी में रहकर प्रारंभिक कदम्ब राजाओं के समयमें की थी, उन चारों ग्रंथों की प्रतियां हालही में उपलब्ध हुई हैं।"

प्रो० शेषागिरि राउ इन प्रारंभिक कद्म्बोंको भी जैनधर्मका भक्त प्रगट करते हैं। उनके राज्यमें दिगम्बर जैन
मुनियोंको धर्मप्रचार करनेकी सुविधायें प्राप्त थीं। - इस
प्रकार कद्म्बवंशी राजाम्रों द्वारा दिगम्बर मुनियोंका समुचित सम्मान किया गया था।

<sup>\*</sup> यापनीय सघके मुनिगण दिगम्बर भेष में शहते थे, यदािष वे स्त्री-मुक्ति स्त्रादि मानते थे। देखो दशैनसार

<sup>† &#</sup>x27;निय न्थ'=दिगम्बर मुनि

<sup>‡ &#</sup>x27;कूर्चंक' किन जेनसायुओं का योतक है यह प्रगट नहीं है।

<sup>--</sup> श्वेतपट=श्वेताम्बर

<sup>×</sup> प्रहराष्टि सभवत दिगम्बर मुनियों का योतक है। शायद 'त्रहीक' शब्द से इसका निकास हो।

<sup>-</sup>SSIJ, pt. II p. 69--72

परतवकाल में दिगम्बर'मुनि । पक समय परत्तववंशकेराजा भी जैनधर्मके रज्ञक थे। सातवीं शताब्दिमें जब द्वान-

सांग इस देशमें पहुँचा तो उसने देखा कि यहां दिगम्बर जैन साधुओं (निर्प्रन्थों) की संख्या अधिक है। पर्वाववंशके शिव-स्कंदवर्मा नामक राज्यके गुक्त † दिगंबराचार्य कुन्दकुन्द थे। उपरान्त इस वंशका प्रसिद्ध राजा महेन्द्रवर्मन् पहले जैन था और दिगम्बर साधुओंकी विनय करता था +।

चोलदेश में दिगम्बरमुनि। चोलदेशमें भी उस चीनी यात्री ने दिगम्बरधर्मको प्रचलित पाया था।× मलकूट

(पागड्यदेश) में भी उसने नंगे जैनियांको बहुसंख्यामें पाया था - । सातवीं शताब्दिके मध्यभागमें पागड्यदेशका राजा कुण या सुन्दर पागड्य दिगम्बर मुनियोंका भक्त था। उसके गुरू दिगम्बराचार्थ श्रो श्रमलकीर्ति थे क्ष और उसका विवाह एक चोल राजकुमारी के साथ हुआ था, जो शैव थी। उसीके संसर्ग से सुन्दर पागड्य भी शैव हो गया था। ‡

<sup>†</sup> P S Hist Intio, p XV

<sup>+</sup>EHI p 495

<sup>🗙</sup> हुआ०, पु० ४७०

<sup>—</sup> हुआ्o, वृo ४७४—'The nude Jamas were present in multitudes''—EHI p 473

<sup>\*</sup> ADJB. p 46 , ‡ EHI. p. 475

दशवीं श॰ तक पाय सब गजा कि दिनाम्बर जैनधर्मकी विषय कि दिनाम्बर जैनधर्मकी मान्यता ईस्वी दसवीं शताब्दि तक खूब रही थी। दिगम्बर मुनिगण सर्वत्र विद्वार करके धर्मका उद्योत करते थे। उसी का परिणाम है कि दिन्तण भारतमें श्राजभी दिगम्बर मुनियों का सन्द्राव है। मि॰ राइस इस विषयमें लिखते हैं कि:—

"For more than a thousand years after the begining of the Christian era, Jamism was the religion professed by most of the rulers of the Kanarese people. The Ganga Kings of Talkad, the Rashtra Kuta and Kalachurya Kings of Manyakhet and the early Hoysalas were all Jams. The Brahmanical Kadamba and early Chalukya Kings were tolerant of Jamism. The Pandya Kings of Madura were Jamas, and Jamism was dominant in Gujerat and Kathiawai"\*

भावार्थ—"ईस्वी सन्के प्रारंभ होनेसे एक हज़ारसे ज्यादा वर्षों तक कन्नड़ देशके अधिकांश राजाओंका मत जैनधर्म था। तलकांडके गङ्ग राजागण, मान्यखेट के राष्ट्रकूट और क्लाचूर्य शासक और प्रारंभिक होयसल नृप सव दी जैनी थे। ब्राह्मणमतको मानने वाले जो काद्म बराजा

<sup>\*</sup> HKL, p 16

थे उन्होंने श्रौर प्रारंभके चालुक्योंने जैनधर्मके प्रति उदारता का परिचय दिया था। मदुराके पाराड्यराजा जैन ही थे श्रौर गुजरात तथा काठियावाडमें भी जैनधर्म प्रधान था।"

श्रान्ध्र श्रोर चालुक्य काल में दिगम्बर मुनि । श्रान्ध्रवंशो राजाश्रोंने जैनधर्म को श्राश्रय दिया।था, यह पहले लिखा जा चुका है।

चोल श्रीर चालुका श्रभ्युद्यकालमें दिगम्बर धर्म प्रचलित रहा था। चालुक्य राजाश्रोमें पुलकेशी द्वितीय, विनयादित्य, विक्रमादित्य श्रादिने दिगम्बर विद्वानोंका सम्मान किया था। विक्रमादित्यके समयमें विजय पंडित नामक दिगम्बर जैन विद्वान एक प्रतिभाशाली वादीथे। इस राजाने एक जैनमंदिर का जीणींद्वार कराया था#। चालुक्यराज गोविन्द तृतीयने दिगम्बर मुनि श्रकंकीर्तिका सम्मान किया श्रीर दान दियाथा। वह मुनि ज्योतिष विद्यामें निपुण् थे । वेङ्गिराज चौलुक्य विजयादित्य ६ म के गुक्क दिगम्बराचार्य श्रहंन्नन्दि थे। इन श्राचार्यकी शिष्या चामेकाम्बाके कहूने पर राजाने दान दिया था । सारांश यह कि चालुक्यराज्यमें दिगम्बर मुनियों श्रीर विद्वानोंने निरापद हो धर्मोद्योत किया था।

राष्ट्कूटकालमें दिगम्बर मुनि । राष्ट्रकूट अथवा राठौर राज-वंशजैनधर्मका महान् आश्रयः दाता था । इस वंशके कई

<sup>\*</sup> SSIJ, pt I p 111

<sup>†</sup> ADJB,p 97 व विको०, भार्थ पु॰ ७६

<sup>‡</sup> ADJB.,p 68

राजाश्रोंने श्रणुव्रतों श्रोर मंद्दाव्रतों को घारण किया था, जिलं के कारण जैनधर्मकी विशेष प्रभावना हुई थी। राष्ट्रकूट राज्य में अनेकानेक दिग्गज विद्वान् दिगम्बर मुनि विद्वार श्रोर धर्म-प्रचार करते थे। उनके रचे हुए श्रन्ठे श्रंथरत श्राज उपलब्ध है। श्री जिनसेनाचार्य का "इरिवशपुराण्", श्री गुण्मद्री-चार्यका "उत्तर पुराण्", श्रोमद्दावीराचार्यका "गणितसार संश्रद्द" श्रादि श्रंथ राष्ट्रकूट राजाश्रोंके समयकी रचनायेहें +। इन राजाश्रोंमें श्रमोघवर्ष प्रथम एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी प्रशंसा श्रर्वके लेखकोंनेकी है श्रोर उसे संसारके श्रेष्ठ राजाश्रों में गिना है ×। वह दिगम्बर जैनाचार्योंका परमभक्त था।

पद्मार् अमोध वर्षं कर दिगम्बर मुनिका व्रत हिगम्बर मुनिको व्रत हिगम्बर मुनिको व्रत स्वीकार किया था – । उसका रचा हुन्ना 'रत्नमालिका' एक प्रसिद्ध सुभाषित ग्रत्थ है। उसके गुरु दिगम्बराचार्य श्री जिनसेन थे; जैसे कि "उत्तर पुराण" के निम्न श्लोकमें कहा गया है कि वे श्री जिन सेनके चर्णोंमें नतमस्तक होते थे:—

<sup>+</sup> SSIJ, pt I pp 111-112

<sup>×</sup> Elhot, Vol I pp 3-24—"The greatest king of India is the Balahara, whose name imports 'King of Kings'"—Ibu Khurdabh व भाषाराठ, भाग ३ पठ १३-१४

<sup>— &#</sup>x27;रत्नमालिका' में श्रमोघनधैने इस बातको इन सन्दों में स्वीकार किया है —

<sup>&</sup>quot;विवेकात्यक्तराज्येन राज्ञेय रत्नमालिका रिचताऽमोघवर्षेण सुधिया सदलब्कृति ॥"

"यस्य प्रांश्चन खांशुजाल विसरद्धारान्तराविर्भव— त्पादाम्भोजराजः पिशङ्गमुकुट प्रत्यग्ररत्नद्युतिः । संस्मर्ता स्वममोघवर्षनृपतिः प्नोऽहमद्येत्यलं स श्रीमाञ्जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्मङ्गलम् ॥"

श्रर्थात्—"जिन श्री जिनसेनके देदी प्यमान नर्जी के किरण समृद्दसे फैलती हुई घारा बहती थी श्रीर उसके भीतर जो उनके चरणकमलकी शोभा को घारण करते थे उनकी रज से जब राजा श्रमोघवर्ष के मुकुट के ऊपर लगे हुए रत्नों की कांति पीली पड जाती थी तब वह राजा श्रमोघवर्ष श्रापको पवित्र मानता था श्रीर अपनी उसी श्रवस्थाका सदा स्मरण किया करता था, ऐसे श्रीमान पूज्यपाद भगवान श्री जिनसेनाचार्य सदा संसार का मंगल करें।"

श्रमोधवर्ष के राज्य काल में एकान्तपत्तका नाश होकर स्याद्वाद मतकी विशेष उन्नति हुई थी। इसीलिये दिगम्बराचार्य श्री महावीर "गिण्तिसारसंश्रह" में उनके राज्यकी वृद्धिकी भावना करते हैं \*। किन्तु इन राजा के बाद राष्ट्रकूट राज्यकी शक्ति छिन्न भिन्न होने लगी थी। यह बात गंगवाडीके जैनधर्मानुयायी गङ्गराजा नर-सिंहको सहन नहीं हुई। उन्होंने तत्कालीन राठौर राजा की सहायता की थी श्रौर राठौर राजा इन्द्र चतुर्थको पुनः राज्य-सिंहासन पर बैठाया था। राजा इन्द्र दिगम्बर जैनधर्म

<sup>\* &</sup>quot;विध्वस्तैकान्तपत्तस्य स्याद्वादन्यायवादिनः देवस्य ऋपतुङ्गस्य वद्धैता तस्य शासन ॥६॥"

का अनुयायी था और उसने सहलेखना व्रत धारण किया था #।

गङ्गराजा श्रीर सेनापति चामुग्हराय ।

इस समय गंगवाडी के गङ्गराजाधाने जैनोरकर्ष के लिये खास प्रयत्न

किया था। गयमल्ल सत्यवाक्य श्रीर उनके पूर्वज मार्सिह के मन्त्री श्रीर सेनापित दिनम्बर जैन धर्मानुयायो बोरमार्त-गड राजा चामुगडरायथे। इस राजवंशकी राजकुमारी पिन-बक्वेने श्रार्थिकाके व्रत धारण कियेथें। श्री श्रजितसेनाचार्य श्रीर नेमिचन्द्राचार्य इन राजाश्रोंके गुरूथे। चामुगडरायजीके कारण इन राजाश्रों द्वारा जैनधर्मकी विशेष उन्नति हुई थी। दिगंबर मुनियोंका सर्वत्र श्रानन्दमई विहार होता थाः।

कलचित्वशके गण ।देगम्बर पाकर भी राष्ट्रकूट वंश मुनियों के वहे स्रक्त थे। श्रिष्ठिक टिक न सका। श्रीर पश्चिमीय चालुक्य प्रधानता पा गये। किन्तु यह भी श्रिष्ठिक समय तक राज्य न कर सके—उनको कलचूरियों ने हरा दिया। कलचूरी वंशके राजा जैनधर्मके परम भक्त थे। इनमें बिज्जलराजा प्रसिद्ध श्रीर जैनधर्मानुयायो था। इसी राजाके समयमें वासवने "लिगायत" मत स्थापित कियाथा।

<sup>\*</sup>SSIJ pt I p 112

<sup>†</sup> मनैस्माo पुo १४०

<sup>ा</sup> वीर, वर्ष ७ श्रङ्क १-२ देखी

किन्तु विज्जल राजाकी दिगम्बर जैनधर्मके प्रति श्रद्ध भक्ति ' के कारण वासव श्रपने मतका बहुप्रचार करनेमें सफल न हो सका था । श्राखिर जब विज्जलराज कोल्हापुरके शिलाहार राजाके विरुद्ध युद्ध करने गये थे, तब इस वासवने धोखे से उन्हें विष देकर मार डाला था + । श्रीर तब कहीं लिगायत मतका प्रचार हो सका था। इस घटनासे स्पष्ट है कि विज्जल दिगम्बर मुनियोंके लिये कैसा श्राश्रय था!

होयसालवशी राजा और दिगम्बर मुनि ।

मैसोरके होयसाल वंशके राजागण भी दिगम्बर मुनियों के आश्रयदाता

थे। इस वंशकी स्थापनाके विषयमें कहा जाता है कि साल नामका एक व्यक्ति एक मंदिरमें एक जैन यतिके पास विद्या-ध्ययन कर रहा था, उस समय एक शेरने उन साधुपर आक-मण किया। सालने शेरको मारकर उनको रक्ता की और वह 'होयसाल' नामसे प्रसिद्ध हुआ था×। उपरान्त उन्हीं जैन-साधुका आशोर्वाद पाकर उसने अपने राज्यकी नींव जमाई थी, जो खूब फला फूला था। इस बंशके सबही राजाओंने दिगम्बर मुनियोंका आदर किया था, क्योंकि वे सब जैनथें –। होयसाल राजा विनयदित्यके गुरु दिगम्बर साधु श्री शान्ति-देव मुनि थेक्ष । इन राजाओंमें विहिदेव अथवा विक्णुवर्द्धन

<sup>+</sup> मजैस्मा० पु० १४४-१४६

<sup>×</sup> SSIJ, pt I p 115

<sup>-</sup> मजैस्माः, पुठ १४६-१४७ \* SSIJ., pt I p. 115

राजा प्रसिद्ध था। वह भी जैनधर्मका दृढ़ श्रद्धानी था। उस-की रानी शान्तलदेवी प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य श्री प्रभाचन्द्रकी शिष्या थी 🗘। किन्तु उसकी एक दूसरी रानी वैष्णवधर्म की श्रनुयायी थी। एक रोज़ राजा इस रानीके साथ राजमहल के भरोखेमें वैठा हुआ था कि सडक पर एक दिगम्बर मुनि दिखाई दिये। रानी ने राजाको बहकाने के लिये यह अवसर श्रच्छा समभा। उसने राजासे कहा कि "यदि दिगम्बर साधु तुम्हारे गुक् हैं तो भला उन्हें बुलाकर श्रपने हाथसे भोजन करादो "। राजा दिगम्बर मुनियोंके धार्मिक नियमको भूलकर कहने लगे कि "यह कौन बड़ी बात है"। अपने हीन अहका उसे खयाल न रहा। दिगम्बर मुनि छङ्ग होन, रोगी आदि के द्दाथ से भोजन ग्रहण न करेंगे, इसका उसने ध्यान भी न किया श्रौर मुनिमहाराज को पड़गाह लिया। मुनिराज श्रंतराय हुश्रा जानकर वापस चले गये। राजा इस पर चिढ़ गया और वह वैष्णव धर्ममें दीचित होगया#। किन्तु उसके वैष्णव हो जानेपर भी दिगम्बर मुनियोका बाहुहय उसके राज्यमें वना रहा। उसकी अग्रमह्षी शानतलदेवी अवभी दिगम्बर मुनियोंकी भक्त थी और उसके सेनापति तथा प्रधान संजी गंगराजभी दिगम्बर मुनियोंके परम सेवक थे। उनके खंसर्गसे विष्णुवर्द्धनने ग्रन्तिम समयमें भी दिगम्बर

<sup>#</sup> Ibid p 116

<sup>\*</sup> AR, Vol IX p 266

मुनियोंका सम्मान किया और जैन मन्दिरों को दान दिया था । उनके उत्तराधिकारी नर्गसह प्रथम द्वाराभी दिगम्बर मुनियोका सम्मान हुआ था। नरसिंहका प्रधानमंत्री हुल्ल दिगम्बर मनियोंका परम भक्त था। उस समय दक्षिण भारत में चामुराडराय, गङ्गराज और दुल्ल दिगम्बरधर्मके महान् प्रभावक श्रीर स्तंभ समभे जाते थे 🖫 बह्मालराय होयसालके गुरू श्रो वासपूर्य व्रती थे + । राजा पुनिस होयसालके गुरू श्रजितमुनि थे। x

विजयनगर साम्राज्य में स्थापना श्रार्य-सभ्यता दिगम्बर मृनि । श्रीर संस्कृतिकी रस्नाके

लिये हुई थी। वह हिन्दू संगठनका एक श्रादर्श था। शैव-वैष्णव-जैन-सबही कंधे से कथा ज़टा कर धर्म और देश रज्ञाके कार्यमें परे हुए थे। स्वयं विजयनगर सम्राटोंमें हरि-हर द्वितीय और राजकुमार उग दिगम्बर जैनधर्ममें दी चित होकर दिगंबर मुनियोंके महान् श्राश्रयदाता हुये थे - । दिगंबर मुनि श्री धर्मभूषणजो राजा देवरायके गुरू थे तथा श्राचार्य विद्यानिद्ने देवराज और कृष्णराय नामक राजाओं के दरवारमें वाद किया था तथा विलगी और कारकलमें दिगंबर धर्मकी रज्ञा की थी।#

<sup>†</sup> मजेस्मा० प्रस्तावना ए० १३

<sup>+</sup> मजैस्मा०, ए० १६२

<sup>-</sup> SSIJ, pt. I p. 118

I Ibid.

x ADJB, p. 31

<sup>\*</sup> मजैस्मा०,'प्र० १६३

मुं स्लिम काल में दिगम्बर मुनि।

मुस्लिमकाल में देश त्रसित श्रीर दुःखित हो रहा था। श्रार्यधर्म सकटाकुल थे।

किन्त उस परभी इम देखते हैं कि प्रसिद्ध मुसलमान शासक हैदरश्रलीने श्रवण्वेलगोलकी नग्नदेवमूर्त्ति श्रो गोमहदेवके त्तिये कई गाँवोंकी जागीर सेंटकी थी है। उस समय अवण-वेलगोलके जैनमठमें जैनसाधु विद्याध्ययन कराते थे। दिगं-बराचार्य विशालकीर्तिने सिकन्दर श्रीर वीरु पत्तरायके सामने वाद किया था।

मैसोरकं ओडयरवंशी राजा-मैसोर कं राजा और दिगम्बर मुनि विशेष आश्रय दिया था और

वर्तमान शासकभी जैनधर्म पर सदय हैं। सत्रहवीं शताब्दि में भट्टाकलड्ड देव नामक दिगम्बराचार्य हदुवल्ली जैनमठके गुरूके शिष्य श्रौर महावादी थे। उन्होंने सर्वसाधारणमें वाद करके जैनधर्मकी रत्ता की थी। वह संस्कृत श्रीर कन्नडके विद्वान् तथा छै भाषात्रोंके ज्ञाता थे + । जैनरानी भैरवदेवीने मणिपुरका नाम बदलकर इनकी स्मृतिमें 'भट्टाकलङ्कपुर' रक्ला था—वही श्राजकलका भटकल है × । श्री कृष्णराय श्रीर

<sup>†</sup> AR, Vol IX 267 & SSIJ, pt I p 117

इंमजैस्मा०, पृ० १६३

<sup>+</sup> HKL, p 83

x रुनेशo, भाo १ पृo १०

श्रच्युतराय राजाके सम्मुखं श्रो दिगंबर मुनि नेमिचन्द्रने वाद किया था। -

पएढाईवेडू राजा श्रोर दिगम्बर मुनि पुगडी (उत्तर अर्काट) के तीसरे ऋषभदेव मंदिरके त्रिषयमें कहा जाता है कि

पग्डाईवेडू गजाकी लड़कीको भूतवाधा सताती थी। उसी समय कुछ शिकारियोंके पास एक दिगंबर मुनिने श्री ऋषभ-देव की मूर्ति देखी। मुनिजी ने वह मूर्त्ति उनसे लेली। इन्हीं शिकारियोंने राजासे मुनिजी की प्रशंसा की। उसपर राजाने मुनिजी की बन्दना की और उनसे भूतवाधा दूर करनेका अनुरोध किया। मुनिजी ने लड़की की भूतवाधा दूर करदी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उक्त मंदिर बनवाया। अ

दो सौ वर्ष पहले दिगम्बर मुनि दिच्चिण भारतमें दो सौ वर्ष पहले कई एक दिगंबर मुनियोंका सञ्जाव था।

उनमें मन्तरगुड़ी के पर्णकुटिवासी ऋषि प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई मूर्तियों और मंदिरोंकी प्रतिष्ठा कराई थी। † उनके अतिरिक्त संधि महा मुनि और पण्डित महामुनिभी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने चिताम्बूर नामक प्राम

<sup>-</sup> यजैस्मा०, पु० १६३

<sup>\*</sup> दिजैहा०, पृ० द्रप्र७

<sup>†</sup> Ibid, p 864

में वहाँ के ब्राह्मणोंके साथ वाद किया था और जैनधर्म का डएका बजाया था। तब से वहाँ पर एक जैन विद्यापीठ स्था-पित हैं । सचमुच दक्षिण भारतमें एक अत्यन्त प्राचीनकाल से सिलसिलेवार दिगम्बर मुनियोंका सद्भाव रहा है। प्रो० ए० एन० उपाध्याय इस विषयमें लिखते हैं कि दक्षिण भारत में नियमितक्षणमें दिगम्बर मुनि होते आये हैं। पिछुले सो वर्षों में सिद्धय्य आदि अनेक दिगम्बर मुनि इस ओर हो गुजरे हैं; किन्तु खेद है, उनकी जीवन सम्मन्धी वार्ता उपलब्ध नहीं है।

महाराष्ट्र देश के दिगम्बर जैन मृनि।

देश के राष्ट्रदेशभी जैनधर्मका केन्द्र था

वहाँ अव तक दिगंबर जैनोंकी वाहुल्यता है। कोल्हापुर, वेलगाम आदि स्थान जैनोंकी मुख्य वस्तियाँ थीं। कहते हैं एक मरतवा कोल्हापुरमें दिगंबर मुनि-योंका एक वृहत् सङ्घ आकर ठहरा था। राजा और रानीने भिन्तपूर्वक उसको वन्दनाकी थी। दैवयोंग से सङ्घ जहाँ पर ठहरा था वहाँ आग लग गई। मुनिगण उसमें भस्म होगये। राजाको वडा परिताप हुआ। उसने उनके स्मारकमें १००० दि० मन्दिर वनवाये। सङ्घ में १००० ही हिगम्बर मुनि थेई। इस घटनासे महाराष्ट्रमें एक समयमें दिगंबर मुनियोंकी वाहुल्यता

<sup>\*</sup> दिजैहा०, प्रष्ट मध्ध

<sup>†</sup> James was specially popular in the Southern Maratha country" EHI, p 444

<sup>‡</sup> बप्राजैस्मा॰, पृ० ७६

का पता चलता है। सचमुच महाराष्ट्रके रह, चालुक्य, शिलाहार श्रादि वंशके राजा दिगंबर जैनधर्मके पोषक थे; और
यही कारण है कि वहां दिगंबर मुनियोंका बड़ी संख्यामें
विहार हुआथा। श्रठारहवीं शताब्दिमें हुये दो दिगंबर मुनियों
का पता चलता है। मराठो एक कि जिनदासके गुरु विहान
दिगंबराचार्य श्री उज्जंतकी त्ति थे। दूसरे महितसांगर जी
थे। उन्होंने स्वतः जुल्लकवत् दीचा ली थी। उपरान्त देवेन्द्र
की तिं भट्टारकसे विधिपूर्वक दीचा श्रहण की थी। वन्हा हदेश
में उन्होंने खूब धर्म प्रभावनाकी थी। गूजरोंको उन्होंने जैनी
बनायाथा। दही गांव उनका समाधिस्थान है, जहाँ सदा मेला
लगता है। उनके रखे हुए श्रन्थभी मिलते हैं। (मजइ० पृ०
६५-७२)

शाके ११२७ में कोल्हापुरके अजिरका स्थानमें त्रिभुवन तिलक चैत्यालयमें श्रीविशालकीर्ति आचार्यके श्री सोमदेवा-चार्यने ग्रंथ रचना की थी।

दिल्ख भारतके प्रसिद्ध दि॰ सैनाचार्य । दिगंबर जैनियोंके प्रायः सब ही दिग्गज विद्वान् और आचार्य दिल्लाभारत

में ही हुये हैं। उन सबका संक्षिप्त वर्णन उपस्थित करना यहाँ संभव नहीं है; किन्तु उनमें से प्रख्यात दिगंबराचार्योंका वर्णन यहां पर देदेना इष्ट है। श्रङ्ग-क्षानके क्षाता दिगंबराचार्योंकेडप-रान्त जैनसङ्घमें श्री कुन्दकुन्दाचार्यका नाम प्रसिद्ध है। दिगं-बर जैनोंमें उनकी मान्यता विशेष है। वह महातपस्वी श्रीर बढ़े ज्ञानी थे। दिल्ला भारतके अधिवासी होने परभी उन्होंने गिरिनार पर्वत पर जाकर श्वेतांवरोंसे वाद किया था +। तामिल साहित्यका नीतिग्रन्थ कुर्रल उन्होंकी रचना थी ×। उन और उन्होंके समान अन्य दिगंवराचार्योंके विषयमें प्रो॰ रामास्वामी ऐयंगर लिखते हैं:—

"First comes Yatındra Kunda, a gieat Jain Guru, 'who in order to show that both within & without he could not be assisted by Rajas, moved about leaving a space of four inches between himself and the earth under his feet. Uma Svami, the compiler of Tattvaitha Sutia, Griddhrapinchha, and his disciple Balakapinchha follow. Then comes Samantabhadra, 'ever fortunate'. 'whose discourse lights up the palace of the three worlds filled with the all meaning Syadvada, This Samantabhadra was the first of a series of celebrated Digambara writers who acquired considerable piedominance, in early Rashtiakuta period. Jain tradition assigns him Saka 60 or 138 A. D.....He was a great Jama missionary who tried to spre-

<sup>+</sup> दिनैहा॰, पृ० ७६४

<sup>×</sup> SSIJ, I pp 40-44 & 89

ad far and wide Jaina doctrines and morals and that he met with no opposition from other sects wherever he went. Samantabhadra's appearance in South India marks an epoch not only in the annals of Digambara tradition, but also in the history of Sanskrit literature . ..... After Samantabhadra a large number of Jain Munis took up the work of proselytism. The more important of them have contributed much for the uplift of the Jain world in literature and secular affairs There was, for example, Simhanandi, the Jain sage, who, according to tradition, founded the state of Gangavadı. Other names are those of Pujyapada, the author of the incomparable grammar, Jinendra Vyakarana and of Akalanka who, in 788 A.D., is believed to have confuted the Buddhists at the court of Himasitala in Kanchi. and thereby procured the expulsion of the Budd. hists from South India."—SSIJ, pt I pp. 29-31

भावार्थ- "पहले ही महान् जैनगुरु यतीन्द्र कुन्द्रका नाम मिलता है जो राजाओं के प्रति निरुपृहता दिस्ताते हुये अधर चलते थे। 'तत्वार्थ सूत्र' के कत्ती उमास्वामी गृद्धपिच्छ

श्रीर उनके शिष्य बलाकपिच्छ उनके बाद श्राते है। तब सम-न्तभद्रका नाम दृष्टि पड़ता है जो सदा भाग्यवान् रहे श्रीर जिनकी स्याद्वाद्वाणी तीन लोकको प्रकाशमान् करती थी। यह समन्तभद्र प्रारंभिक राष्ट्रकूट कालके श्रनेक प्रसिद्ध दिगं-बर मुनियोंमें सर्व प्रथम थे। उनका समय जैनमतानुसार सन् १३८ ६० है। यह महान् जैन प्रचारक थे, जिन्होंने चहुँ श्रोर जैनसिद्धान्त श्रीर शिक्ताका प्रचार किया श्रीर उन्हें कहीं भी किसी विधर्मी संप्रदायके विरोधको सहन न करना पड़ा। उनका प्रादुर्भाव दक्षिण भारतके दिगंबर जैन इतिहासके लिये ही युगप्रवर्तक नहीं है, बिल्क उससे संस्कृत साहित्यमें एक महान् परिवर्तन हुआ था। समन्तभद्रके बाद यहुसंख्यक जैन साधुर्श्रोने श्रजैनोंको जैनी बनानेका कार्य किया था। उनमें से प्रसिद्ध साधुश्रीने जैनसंसारको लाहित्य और राष्ट्रीय श्रपेत्ता उन्नत बनायाथा । उदाहरगुतः जैनाचार्यसिंहनन्दिने गङ्गवाड़ी का राज्य स्थापित कराया था । अन्य आचार्योमें पूज्यपाद, जिनकी रचना श्रद्धितीय "जिनेन्द्र ध्याकरण्" है और श्रक्तक्क देव हैं जिन्होंने कांची के हिमशीतल राजाके दरबारमें बौद्धों को वादमें परास्त करके उन्हें दिवाण भारतसे निकलवा दिया था।" 11.

श्री उमास्वामी—श्री कुन्दकुन्दाचार्यके उपरान्त श्री उमास्वामी प्रसिद्ध श्राचार्य थे, प्रो० सा० का यह प्रकटकरना निस्सन्देह ठीक है। उनका समय वि० सं• ७६ है। गुजरात प्रान्तके गिरिनगरमें जब यह मुनिराज विहार कर रहे थे छोर एक द्वेपायक नामक श्रावकके घर पर उसकी अनुपस्थितिमें आहार लेने गये थे, तब वहां पर एक अशुद्ध सूत्र देखकर उसे शुद्ध कर आये थे। द्वेपायकने जब घर आकर यह देखा तो उसने उमास्वामीसं "तत्वार्थसूत्र" रचनेकी प्रार्थनाकी थी। तद्नुसार यह प्रन्थ रचा गया था। उमास्वामी दक्षिण भारत के निवासी और आचार्य कुन्दकुन्दके शिष्य थे, ऐसा उनके 'गृद्धिपच्छ' विशेषणसे वोध होता है। \*

श्री समन्तभद्राचार्य—शीसमन्तभद्राचार्य दिगम्बरजैनीं
में बड़े प्रतिभाशाली नैयायिक और वादी थे। मुनिद्दशामें उन
को भस्मक रोग हो गया था, जिसके निवारणके लिये वह
काञ्चीपुरके शिवालय में शैव-संन्यासीके भेषमें जारहेथे। वहीं
'स्वयंभू स्तोत्र' रचकर शिवकोटि राजाको श्राश्चर्यचिकत कर
दिया था। परिणामतः वह दिगम्बर मुनि होगया था। समन्तभद्राचार्यने सारे भारतमें विहार करके दिगम्बर जैनश्चर्म का
डंका बजाया था। उन्होंने प्रायश्चित लेकर पुनः मुनिवेष और
'फिर श्राचार्य पद घारण किया था। उनकी ग्रंथ रचनार्ये जैन
धर्मके लिए बड़े महत्व की हैं। †

श्री पूज्यपादाचार्य-कर्नाटक देशके कोलंगाल नामक गांवमें एक ब्राह्मण माधवभट्ट विकामकी चौथी शताब्दिमें रहता था। उन्होंके भाग्यवान पुत्र श्रोपूज्यपादाचार्यथे। उनका दोचा

<sup>+</sup> मनैइ०, पृ॰ ४४

नाम श्रो देवनन्दि था । नाना देशोंमें विद्वार करके उन्होंने धर्मोपदेश दिया था, जिसके प्रभावसे सैकड़ों प्रसिद्ध पुरुष उनके शिष्य हुये थे। गङ्गवंशी दुर्विनीत राजा उनका मुख्य शिष्य था। "जैनेन्द्रव्याकरण्", "शब्दावतार" आदि उनकी श्रेष्ठ रचनायें हैं। ‡

श्री वादी भिसंह—यितवर श्री वादी भसिंह श्रीपुष्पसेन मुनिके शिष्य थे। उनका श्रहस्थ दशाका नाम 'श्रोड्यदेव' था, जिससे उनका दिल्यादेशवासी होना स्पष्ट है। उन्होंने सातवीं श० में "त्रत्रचूडामणि", "गद्यचिन्तामणि" श्रादि प्रन्थोंकी रचना की थी।+

श्री नेमिचन्द्राचार्य—श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्त चक्रवर्ती नित्सङ्घके स्वामी श्रभपनिन्दिके शिष्य थे। वि० सं० ७३५ में द्रविडदेशके मथुरा नगरमें वह रहते थे। उन्होंने जैनधर्मका विशेष प्रचार किया था श्रीर उनके शिष्य गङ्गवंशके राजा श्री राचमल्ल श्रीर सेनापित चामुण्डराय श्रादि थे। उनकी रचनाश्री "गोमङ्कार" प्रन्थ प्रधान है।

श्री अकल्कुाचार्य-श्री अकलङ्काचार्य देवसङ्घके साधु थे। बौद्धमटमें ग्हकर उन्होंने विद्याध्ययन किया था। उपरांत बौद्धोंसे वाद करके उनका पराभव और जैनधर्मका उत्कर्ष प्रकट कियाथा। काँचीका हिमशीतल राजा उनका मुख्य शिष्य

I Ibid To 881

<sup>+</sup> Ibid To vo 1

<sup>×</sup> Ibid To 80-82 1

था। उनके रचे हुये ग्रन्थ में राजवार्त्तिक, श्रष्टश्रती, न्यायिक-निश्चयालद्वार श्रादि मुख्य हैं।-

श्री जिनसेनाचार्य—राजाश्रोंसे पूजित श्री वीरसेन स्वामीके शिष्य श्री जिनसेनाचार्य सम्राट् श्रमोघवर्षके गुरू थे। उस समय उनके द्वारा जैनधर्मका उत्कर्ष विशेष हुश्रा था। वह श्रद्धितोय कवि थे। उनका "पार्श्वाभ्युदयकाव्य" कालिदासके मेघदूत काव्यकी समस्यापूर्ति क्यमें रचा गया था। उनकी दूसरी रचना 'महापुराख' भी काव्यदृष्टिसे एक श्रेष्ट श्रंथ है। उनके शिष्य गुणभद्राचार्यने इस पुराखके श्रेषांश की पूर्ति की थी। अ

श्री विद्यानिद्याचार्य—श्रीविद्यानिद्याचार्य कर्णा॰
टकदेशवासी श्रीर ग्रहस्थदशामें एक वेदानुयायी ब्राह्मण थे।
'देवागम' स्तोत्रको सुनकर वह जैनधर्ममें दीक्तित होगये थे।
दिगंबर मुनि होकर उन्होंने राजदरबारों में पहुंचकर ब्राह्मणों
श्रीर बौद्धोंसे वाद किये थे; जिनमें उन्हें विजय श्री प्राप्त हुई
थी। श्रष्टसहस्री, श्राप्तपरीक्ता श्रादि श्रंथ उनकी दिव्य रचनायें हैं।।

<sup>1 38</sup> og bidI -

<sup>\*</sup> Ibid To x0-x8 !

<sup>+</sup> Ibid 20 x2--x3 1

श्री वादिराज-श्रीवादिराजसूरि नन्दिसंघके श्राचार्य थे। उनकी 'पटतर्कषणमुख', 'स्याद्वादिवद्यापित' श्रीर 'जग-देकमहत्तवादी' उपाधियां उनके गौरव श्रीर प्रतिभाकी सूचक हैं। उनको एक बार कुछ रोग होगयाथा, किन्तु श्रपने योगवत्त 'से'एकीभावस्तोत्र' गचते हुए उस रोग से वह मुक्त हुए थे। यशोधर चरित्र, पार्श्वनाथ चरित्र श्रादि ग्रंथभी उन्होंने रचे थे\$।

श्राप चालुक्यवंशीय नरेश जयसिंहकी सभाके प्रख्यात् वादी थे। वे स्वयं सिंहपुरके राजा थे। राज्य त्यागकर दिगम्बर मुनि हुए थे। उनके दादा गुरू श्रीपालभी सिंहपुरा धीश थे। (जैमि॰, वर्ष ३३ श्रद्ध ५ ए॰ ७२)

इसी प्रकार श्री मिल्लिषेणाचार्य, श्रीसोमदेवसूरि श्रादि श्रमेक लब्धप्रतिष्ठ दिगंबर जैनाचार्य दक्तिणभारतमें हो गुज़रे हैं, जिनका वर्णन अन्य श्रन्थोंसे देखना चाहिए।

इन दिगंबराचार्यों के विषयमें उक्त विद्वान् आगे लिखते हैं कि "समग्र दक्षिण भारत विद्वान जैन साधुआं के छोटे छोटे समूहों से अलंकृत था, जो घीरे २ जैनधर्मका प्रचार जनताकी विविध भाषाओं में ग्रन्थ रचकर कर रहे थे। किन्तु यह सम-

I bid go x3 1

भागा गलत है कि यह साधुगण लौकिक कार्यों से विमुख थे। किसी हद तक यह सच है कि वे जनतासे ज़्यादा मिलते- जुलते नहीं थे। किन्तु ई० पू० चौथो शताब्दिमें मेगास्थनीज़के कथनसे प्रगट है कि जैन श्रमण, जो जंगलों में रहते थे, उनके पास श्रपने राजदूतों को भेजकर राजालोग वस्तुश्लोंके कारण के विषयमें उनका श्रमिप्राय जानते थे। जैन गुक्शोंने ऐसे कई राज्योंकी स्थापना को थी, जिन्होंने कई शताब्दियों तक जैन- धर्मको श्राश्रय दिया था?"।

SSIJ., I. 106

<sup>\* &</sup>quot;The whole of South India strewn with small groups of learned Jain ascetics, who were slowly but surely spreading their morals through the medium of their sacred literature composed in the various vernaculars of the country. But it is a mistake to suppose that these ascetics were indifferent towards secular affairs in general. To a certain extent it is true that they did not mingle with the world. But we know from the account of Megasthenes that, so late as the 4th century B. C., "The Sarmanes or the Jain Sarmanes who lived in the woods were frequently consulted by the kings through their messengers regarding the cause of things'. Jaina Gurus have been founders of States that for centuries together were tolernat towards the Jain faith."

प्रो० डॉ॰ बी॰ श्रेषागिरिरावने दित्तिण भारतके दिगं-बर मुनियोंके सम्बन्धमें लिखा है कि "जैन मुनिगण विद्या भीर विश्वानके ज्ञाता थे; श्रायुर्वेद और मन्त्रशास्त्रके भी वे महा विद्वान थे, ज्योतिषज्ञान उनका श्रच्छाखासा था; न्याय-शास्त्र सिद्धांत और साहित्य को उन्होंने रचा था। जैनमान्य-तामें पेसे सफल एक प्राचीन श्राचार्य कुन्दकुन्द कहे गए है; जिन्होंने बेलारी ज़िले के कोनकुएडल प्रदेशमें ध्यान और तप-स्या की थी" ‡।

इस प्रकार दिल्ला भारतमें दिगंबर मुनियोंके अस्तित्व का चमत्कारिक वर्णन है और यह इस बातका प्रमाण है कि दिल्ला भारत एक अत्यन्त प्राचीनकालसे दिगंबर मुनियों का आअयस्थान रहा है तथा वह आगे भी रहेगा, इसमें संशय नहीं।

<sup>\$</sup>SSIJ,pt II pp. 9—10

## [ २२ ]

## तामिल-साहित्य में दिगम्बर मुनि।

"Among the systems controverted in the Manmekhalai, the Jamsystem also figures as one and the words Samanas and Amana are of frequent occurance; as also refrences to their Viharas, so that from the earliest times reachable with our present means, Jams apparently flourished in the Tamil Country."

तामिल साहित्य के मुख्य और प्राचीन लेखक दिगंबर जैन विद्वान रहे हैं। और उसका सर्वप्राचीन व्याकरण-प्रनथ "तोहकािष्यम्" ( Polkappyam ) एक जैनाचार्य की ही रचना है †। किन्तु इम यहां पर तामिल-साहित्य के जैनों द्वारा रचे हुये श्रङ्ग को नहीं छूयेंगे। हमें तो जैनेतर तामिल-साहित्यमें दिगम्बर मुनियोंके वर्णनको प्रकट करना इष्ट है।

श्रच्छा तो, तामिलसाहित्यका सर्वप्राचीन समय "संगम-काल" श्रर्थात् ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दिसे ईस्वी

<sup>\*</sup> Se, p 32 भावार्थ—तामिल कान्य 'मणिमेखलें' में जैन-संप्रदाय श्रीर शब्द "समण"—"श्रमण" तथा उनके विहारों का उल्लेख विशेष है; जिससे तामिल देश में शतीव प्राचीनकाल से जैनधम का श्रस्तित्व सिद्ध है।"

<sup>†</sup>SSIJ, pt I p 89

पांचवों शताब्दि तकका समय है। इस कालकी रचनाश्रोमें बौद्ध विद्वान् द्वारा रचित काव्य "मिण्मिखलै" प्रसिद्ध है। "मिणिमेखलै" में दिगम्बर मुनियां श्रीर उनके सिद्धान्तीं तथा मठोंका अच्छा खासा वर्णन है। जैनदर्शनको इस काव्यमें दो भागोंमें विभक्त किया है—(१) आजीविक और (२) निर्प्रन्थ।\* श्राजीविक भ० महावीर के समयमें एक स्वतंत्र सम्प्रदाय था। किन्तु उपरान्तकालमें वह दिगम्बर जैनसंप्रदायमें समिष्ट हो गया था । निर्श्रन्थ संप्रदायको 'अठहन' (श्रह त्) का श्रनुयायी लिखा है, जो जैनोंका द्यातक है। इस काव्यके पात्री में सेठ कोवलन्की पत्नीं क्रमणिकके पिता मानाइकन्के विषयमें लिखा है कि 'जब उसने अपने दामादके मारे जानेके समाचार सुने तो उसे अत्यन्त दुःख और खेद हुआ। और वह जैनसंघमें नंगा मुनि होगया 🕆 ।' इस काव्यसे यहभी प्रगट है कि चोल और पाराड्य राजाओंने जैनधर्मको अप-नाया था ।1

"मणिमें जलें ' क वर्णनसं प्रकट है कि "निग्रं न्थगण श्रामों के बाहर शोतल मठों में रहते थे। इन मठों की दिवालें बहुत ऊंची और लाल रंग से रंगी हुई होती थीं। प्रत्येक मठके साथ एक छोटा सा बग़ीचा भी होता था। उनके मंदिर तिराहाँ और चौराहों पर श्रवस्थित थे। जैनोंने अपने

<sup>\*</sup> BS, p 15 † Ibid, p 681 †SSIJ, pt I p 47

प्लेटफार्मभी बना रक्खे थे, जिनपरसे निर्श्रन्थाचार्य अपने सिद्धान्तोंका प्रचार करते थे। जैनसाधु ब्रोंके मठोंके साथ २ जैनसाध्वीयोंके श्रागमभी होते थे। जैन साध्वीयोंका प्रभाव तामिल महिला समाज पर विशेष था। कावेरीप्पमपद्धिनम् जो चोल राजाश्रांकी राजधानी थी. वहां और कावेरी तट पर स्थित उदैपुरमें जैनोंके मठ थे। मदुरा जैनधर्मका मुख्य केन्द्र था। संठ कोचलन् और उनकी पत्नी करास्ति जब मदुराको जारहे थे तो रास्तेमें एक जैन आर्थिकाने उन्हें किसी जीवको पोडा न पहुँचानेके लिये सावधान किया था, क्योंकि मदुरामें निर्श्रन्थां द्वारा यह एक महान् पाप क्रार दिया गया था। यह निर्प्रन्थगण तीन छत्रयुक्त श्रीर श्रशांक वृत्तके तले यैठाये गये । श्रहत् भगवान्की देदीप्यमान मृतिंकी विनय करते थे। यह सव जैन दिगम्बर थे, यह उक्त काव्यके वर्णनसे स्पष्ट है। पुहरमें जब इन्द्रोत्सव मनाया गया तव वढांके राजाने सब धर्मों के श्राचार्यों को बाद और धर्मी-पदेश करनेके लिये बुलाया था। दिगम्बर मुनि इस अवसर पर वडी संख्यामें पहुँचेथे और उनके धर्मोपदेशसे अनेकानेक तामिल स्त्री पुरुष जैनधर्म में दी चित हुये थे।"+

"मणिमेखलै" काव्यमें उसकी मुख्य पात्री मणिमेखला एक निग्नेन्थ साधुसे जैनधर्मके सिद्धान्तोंके विषयमें जिल्लासा करती भी बताई गई है । इस तथा इस काव्य के अन्य वर्णन से स्पष्ट है कि ईस्वीकी प्रारम्भिक शताब्दियोंमें तामिल देशमें दिगम्बर मुनियों की एक बड़ी संख्या मौजूद थी और तामिल देशमें वे विशेष मान्य तथा प्रभावशाली थे।

शैव श्रीर वैष्ण्य सम्प्रदायों के तामिल साहित्यमें भी दिगम्बर मुनियों का वर्णन मिलता है। शैषों के 'पेरियपुराणम्' नामक प्रन्थ में मृतिं नायनार के वर्णन में लिखा' है कि कल्म वंशके स्त्री जैसे ही दिल्ला भारतमें पहुंचे वैसे ही उन्होंने दिगम्बर जैनधर्म को अपना लिया। उस समय दिगम्बर जैनों की संख्या वहां अत्यधिक थी श्रीर उनके श्राचार्यों का प्रभाव कल्मों पर विशेष था । इस कारण शैवधर्म उन्नत नहीं हो पाया था। किन्तु कल्मों के बाद शैवधर्मको उन्नति करने का श्रवसर मिला था। उस समय बौद्ध प्रायः निष्प्रंभ होगये थे, किन्तु जैन श्रब भी प्रधानता लिये हुये थे ‡। शैवाचार्यों का

<sup>\*&</sup>quot;Manimekalai asked the Nigantha to state who was his God and what he was taught in his sacred books etc" ---SSIJ, pt I p 50

<sup>†</sup> Ibid, p 55

<sup>‡ &</sup>quot;It would appear from a general study of the literature of the period that Buddhism had declined as an active religion but Jainism had still its

वादशालामें मुकाबला लेने के लिये दिगम्बराचार्य—जैन श्रमण हो श्रवशेष थे। शैवों में सम्बन्दर श्रीर श्रप्पर नामक श्राचार्य जैनधर्मके कष्टर विरोधो थे। इनके प्रचार से साम्प्रदायिक विद्येपकी श्राग तामिल देशमें भड़क उठी थो +, जिसके परिणाम स्वक्षप उपरान्तके शैव ग्रंथों में ऐसा उपदेश दिया हुशा मिलता है कि बौद्धों श्रीर समणों (दिगम्बर मुनियों) के न तो दर्शन करो श्रीर न उनके धर्मोपदेश सुनो। बिक शिव से यह प्रार्थना की गई है कि वह शिक्त प्रदान करें जिससे बौद्धों श्रीर समणों (दि० मुनियों) के सिर फोड़ डाले जायं; जिनके धर्मो पदेश को सुनते २ उन लोगों के कान भर गये हैं ×। इस विद्रेष का भी कोई ठिकाना है! किन्तु इससे स्पष्ट है कि उस समय भी दि० मुनियोंका प्रभाव दिल्या भारतमें काफ़ी था।

वैष्णव तामिल साहित्यमें भी दिगम्बर मुनियोंका विव-रण मिलता है। उनके 'तेवारम' ('l'evaram) नामक प्रंथसे ई० सातवीं श्राठवीं शताब्दिके जैनोंका हाल मालूम होता है। उक्त प्रन्थसे प्रगट है कि "इस समय भी जैनों का मुख्य केन्द्र मदुरामें था। मदुराके चहुँ श्रोर स्थित श्रनैमले, पसुमले श्रादि श्राठ पर्वतों पर दिगम्बर मुनिगण रहते थे श्रीर वे ही जैन संघ का संचालन करते थे। वे प्रायः जानत से

stroughold The chief opponents of these saints were the nas or the James"—BS., p 689

<sup>+</sup>SSIJ, pt I pp 60-66. ध्रिश्रतिहमले-BS, p. 692

श्रलग रहते थे—उससे श्रत्यधिक सम्पर्क नहीं रखते थे। स्त्रियों से तो वे बिट्कुल दूर २ रहते थे। नासिका-स्वरसे वे प्राक्तत व श्रन्य मंत्र बोलते थे। ब्राह्मणों श्रीर उनके वेदों का वे हमेशा खुला विरोध करते थे। कडी धूपमें वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेदों के विरुद्ध प्रचार करते हुए विचरते थें। उनके हाथमें पोछी, चटाई श्रीर एक छत्री होती थी। इन दिगम्बर मुनियों को सम्बन्दर द्वेषवश बन्दरों की उपमा देता है; किन्तु वे सैद्धान्तिक वाद करने के लिये बड़े लालायित थे श्रीर उनहें विपन्नीको परास्त करने में श्रानन्द श्राता था। केशलोंच ये मुनिगण करते थे श्रीर स्त्रियों के सम्मुख नम्न उपस्थित होने में उन्हें लज्जा नहीं श्राती थी। भोजन लेने के पहले वे श्रपने शरीरकी श्रुद्धि नहीं करते थे (श्रर्थात् स्नान नहीं करते थे)। मंत्रशास्त्रको वे खूब जानते थे श्रीर उसकी खूब तारीफ़ करते थे।" स्र्

त्रिज्ञानसम्बन्दर श्रीर श्रष्परने जो उपरोक्त प्रमाण दिगम्बर मुनियोंका वर्णन दिया है, यद्यपि वह द्वेषको लिये हुये है, परंतु तोभी उससे उस कालमें दिगम्बर मुनियोंके बाहुल्य रूपमें सर्वत्र विद्वार करने, यिकट तपस्वी श्रीर उत्कट वादी होनेका समर्थन होता है।

द्त्तिण भारतकी 'नन्द्याल कैफियत' (Nandyala Kaiphiyat) में लिखा है † कि "जैनमुनि अपने सिरों पर

<sup>\*</sup> SSIJ pt I pp 68-70 † Ibid, pt II pp 10-11

वाल नहीं रखते थे कि शायद कहीं जूंन पड़ जायं और वें हिंसाके भागी हों। जब वे चलते थे तो मोरिपच्छीसे रास्ताको साफ कर लेते थे कि कहीं स्ट्रम जीवोंकी विराधना न हो जाय। वे दिगम्बर वेषधारण किये थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं उनके कपड़े और शरीरके संसर्गसे स्ट्रम जीवोंको पीड़ा न पहुँचे। वे स्थास्तके उपरान्त भोजन नहीं करते थे, क्योंकि पवनके साथ उड़ते हुए जीवजन्तु कहीं उनके भोजनमें गिर कर प्रर न जांय।" इस वर्णनसे भी द्विण भारतमें दिगम्बर मुनियोंका बाहुत्य और निर्वाध धर्मप्रचार करना प्रमाणित है।

"सिद्धवत्तम् कैफियत" (Siddhavattam Kaiplinyat) से प्रकट है‡ कि "वरंगलके जैनराजा उदार प्रकृति थे। वे दिगम्बरोंके साथ २ अन्य धर्मी को भी आश्रय देते थे।" "वरंगल कैफियन" से प्रकट है + कि वहां वृषभाचार्य नामक दिगम्बर मुनि विशेष प्रभावशालो थे।

द्तिणभारतके ग्राम्य-कथा-साहित्यमें एक कहानी है, उससे प्रकट है कि "वरंगलके काकनीयवशो एक राजाके पास पेसी खडाऊं थीं, जिनको पहन कर वह उड सकता था श्रीर रोज़ बनारसमें जाकर गङ्गा स्नान कर श्राता था। किसीको भी इसका पता न चलना था। एक रोज़ उसकी रानीने देखा कि राजा नहीं है। वह जैनधर्मपरायण थी।

<sup>‡</sup> Ibid p. 17 + Ibid p. 18

उसने अपने गुरुश्रोंसे राजाके संबंधमें पूंछा । जैनगुरू ज्योतिषके विद्वान विशेष थे; उन्होंने राजाका सब पता बता दिया। राजा जब लौटा तो रानीने उसको बताया कि वह कहां गया था और प्रार्थना की कि वह उसेभी बनारस ले जाया करे। राजाने स्वीकार कर लिया। वह रानीभी बनारस जाने लगी। एक रोज़ मार्ग में वह मासिकधर्मसे होगई। फलतः खड़ाऊंकी वह विशेषता नष्ट होगई। राजाको उसपर बड़ा दुःख हुआ और उसने जैनोंको कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। \*" इस कहानीसे विधर्मी राजाओं राज्यमें भी दिगम्बर मुनियोंका प्रतिभाशाली होना प्रकट है।

श्रवतनित् शैवाचार्यं कृत "शिवज्ञानसिद्धियार" में परपत्त संप्रदायों में दिगम्बर जैनोंका "श्रमणुरूप" उल्लेख हैं। तथा "हालास्यमाहात्म्य" में मदुराके शैवों श्रीर दिगम्बर मुनियोंके वादका वर्णन मिलता है।
;

इस प्रकार तामिलसाहित्यके उपरोक्त वर्णनसे भी दक्तिणभारतमें दिगम्बर मुनियोंका प्रतिभाशाली होना प्रमा-णित है। वे वहां एक अत्यन्त प्राचीनकालसे धर्मप्रचार कर रहे थे।

<sup>\*</sup>SSIJ, pt. II pp 27—28 f SC, p 243 IHQ, Vol IV p 564

## [ २३ ]

## भारतीय पुरातत्व और दिगम्बर मुनि।

**◆**→+ ≈ ≥≈+---

"Chalcolithic civilisation of the Indus Valley was something quite different from the Vedic civilisation" "On the eve of the Aryan immigration the Indus Valley was in possession of a civilized and warlike people".

-R B Rampiasad Chanda, †

मोहन-जो-दारो का पुरातत्व भ्रौर दिगम्बरत्व । भारतीय पुरातत्वमें • सिंधुदेशके मोहन • जोडरो श्रीर पंजाव

के हरणा नामक ग्रामीसे प्राप्त पुरातत्व भ्रतिप्राचीन है। वह ईस्ती सन् सं तीन-चार हजार वर्ष पहलेका श्रमुमान किया गया है। जिन विद्वानोंने उसका श्रध्ययन किया है, वह इस पिरणाम पर पहुँचे हैं कि सिन्धुदेशमें उस समय एक श्रतीव सभ्य श्रीर स्त्रिय प्रकृतिके मनुष्य रहते थे, जिनका धर्म श्रीर सभ्यता वैदिक-धर्म श्रीर सभ्यतासे नितान्त भिन्न थी। एक विद्वान ने उन्हें "वात्य" सिद्ध किया है; श्रीर मनुके श्रनुसार "वात्य" वह वेद-विरोधी संप्रदाय था "जिसके लोग द्विजों द्वारा उनकी सजातीय पितनयों से उत्पन्न हुए थे; किन्तु जो

(वैदिक) धार्मिक नियमोंका पालन न कर सकनेके कारण सावित्रीसे प्रथक कर दिये गये थे।" (मनु १०।२०) वह मुख्यंतः चत्री थे। मनु एक बात्य चत्रीसे ही भल्ल, मल्ल, त्तिच्छवि, नात, करण, जस श्रीर द्राविड़ वंशोंकी उत्पत्ति वतलाते हैं। (मनु १०।२२) यह पहलेभी लिखा जा चुका है। सिन्धुदेशके उपरोक्त मनुष्य इसी प्रकारके सत्री थे श्रीर वे ध्यान तथा योगका स्वयं अभ्यास करते थे और योगियोंकी मृतियोंकी पूजा करते थे। मोहन-जो-डरो से जो कतिपय मुर्तियां मिलीहें उनकी दृष्टि जैनमूर्तियोंके सदश 'नासाग्रदृष्टि' है। किन्तु ऐसी जैनमूर्तियां प्रायः ईस्वी पहली शताब्दि तक की ही मिलती विद्वान प्रकट करते हैं + विद्याप जैनांकी मान्यताके श्रतुसार उनके मंदिरोंमें बहुपाचीनकालकी मूर्तियां मौजूद हैं। उस पर, हाथीगुफाके शिलालेखसे कुमारी पर्वत पर नन्दकालकी सूर्तियोंका होना प्रमाणित है × तथा मथुरा के 'देवों द्वारा निर्मित जैनस्तूप' से भगवान पाश्व नाथके समयमें भी ध्यानदृष्टिमय मृतियों का होना सिद्ध है -। इसके श्रतिरिक्त प्राचीन जैन साहित्य तथा बौद्धोंके उल्लेखसे भ॰ पार्व्व नाथ और भ० महावीरके पहलेके जैनोंमें मो ध्यान और योगाभ्यासके नियमांका होना प्रमाणित है। 'संयुत्तनिकाय' में जैनोंके अवितर्क और अविचार श्रेणीके ध्यानोंका उल्लेख

<sup>+</sup> Ibid pp 25-26

<sup>×</sup> JBORS

<sup>&</sup>lt;del>~</del> वीर वर्षे ४ पृ० २६६

है # थ्रीर "दीघनिकाय" के 'ब्रह्मजालसुत्त' से प्रकट है कि गौतम बुद्धसे पहले ऐसं साधु थे जो ध्यान और विचार द्वारा मनुष्यके पूर्वभर्गेको यतलाया करते थे । जैनशास्त्रों में ऋपभादि प्रत्येक तीर्थंद्वरके शिष्यसमुदायमें ठीक ऐसे साधुद्योंका वर्णन मिलना है। तथापि उपनिपदोंमें जैनोंके 'शुक्तध्यान' का उल्लेख मिलता है, यह पहले दी लिखा जा चुका है। अतः यह स्पष्ट है कि जैनसाधु एक श्रतीय प्राचीन-कालसे ध्यान और योगका अभ्यास करते श्राये हैं। तथा भरता, मरता, तिच्छवि, दातु श्रादि वात्य चित्रय प्रायः जैन थे। अन्यत्र यह सिद्ध किया जा चुका है कि "त्रात्य" जनिय बहुनकरके जैनथे और उनमेंके ज्येष्ठ ब्रात्य सिवाय 'दिगंबर-मुनिकें और कोई न थें।। इस श्रषस्थामें सिन्धुदेशके उपरोक्त कालवर्ती मनुष्योंका प्राचीन जैन ऋषियोंका भक्त होना बहुत कुछ संभव है। किन्तु मोहन जोडरो से जो मृतियां मिली हैं वह चख्रसंयुक्त है और उन्हें विद्वान् लोग 'पुजारी' (Priest) वात्योंकी मृतियां अनुमान करते हैं। हमारे विचारसे व हीन द्वात्य (त्रणुवती श्रावकाँ) की मृतियां है। वात्य-साधुकी मूर्ति यह हो नहीं सकती: पर्योकि उसे शास्त्रोमें नम्र प्रगट किया गया है। बहां 'ज्येष्ठबात्य' का एक विशेषण 'समनिच-मेट्र' अर्थात् 'पुरुपालिंगसे रहित' दिया हुआ है जो नयताका

<sup>\*</sup> PTS 11, 287 | 1 ममनुत. ए० २१६—२६०

<sup>🗜</sup> भवा०, मस्तावना प्रष्ट ४४-४४

द्योतक है। हीनबात्यों को पोशाक के वर्णनमें कहा गया है कि वे एक पगड़ी (निर्यन्नद्ध), एक लाल कपड़ा और एक चांदों का आभूषण 'निश्क' नामक पहनते थे। उक्त मूर्तिकी पोशाकभी इसी ढंगकी है। माथे पर एक पट्ट रूप पगड़ी जिसके बीचमें एक आभूषण जड़ा है, वह पहने हुये प्रगट है और बगलसे निकला हुआ एक छोंटदार कपड़ा वह ओड़े हुये हैं। इस अवस्थामें इन मूर्तियों को दोन बात्यां की मूर्तियां मानना ही ठोक है और इस नरह पर यह सिद्ध है कि बात्य- चित्रय एक अनीच प्राचीनकालमें अवश्यही एक वेद-विरोधी संप्रदाय था; जिसमें ज्येष्टवात्य दिगम्बर मुनिके अनुरूप थे। अतः प्रकारान्तरसे भागतका सिधुरेशवर्ती सर्वप्राचीन पुरानत्व भी दिगम्बर मुनि और उनकी योगमुद्राका पोषक है #।

सिंधु देशके पुरातत्वके उपरांत अशोक के शासन तेल में नियंन्थ सम्राट् अशाक हारा निर्मित पुरातत्व ही सर्व प्राचीन है। वह पुरातत्वभी दिगम्बर मुनियोंके अन्तित्वका द्यांतक है। सम्राट् अशोक ने अपने एक शासन लेखमें आजीविक साधुओं के साथ निर्यन्थ साधुओंका भी उल्लेख किया है।

<sup>†</sup> SPCIV, Plate I, Fig, 'b'

<sup>\*&#</sup>x27;SPCIV' pp 25—33 में मोहन जोडरो की मूर्तियोंको जिन मूर्तियोंके समान श्रीर उनका पूर्ववर्ती टायप प्रकट किया गया है।

<sup>🗓</sup> स्थम्भलेख न० ७

खंडगिरि-वदयगिरिके पुरातस्व में दि० मुनि द्रशोकके पश्चात् खगडगिरि-उदयगिरिका पुरातत्व दिगम्बर धर्मका पोषक है । जैन सम्राट्

खारवेलके हाथीगुफा वाले शिलालेखमें दिगम्बर मुनियोंका "तापस" (तपस्वी) कप उल्लेखहैं। श्रीर उन्होंने सारे भारत के दिगम्बर मुनियोंका सम्मेलन किया था, यह पहले लिखा जाखुका है। खारवेलको पटरानीने भी दिगम्बर मुनियों— कलिङ्ग श्रमणोंके लिये गुफा निर्मित कराकर उनका उल्लेख श्रपने शिलालेखमें निम्न-प्रकार किया है:—

\*अरहन्तपसादायम् किलङ्गानम् समनानं लेनं कारितम् राज्ञो लालकसहथीसाहसपपोतस् धुतुनाकिलङ्गचक्रवर्तिनो श्री खारवेलस अगमहिसिना कारितम्।"

भावार्थ—"श्रह्नंतके प्रासाद या मन्दिर रूप यह गुफा कलिङ्ग देशके श्रमणों (दिगम्बर मुनियों) के लिये कलिङ्ग चक्रवर्ती गजा खारवेलकी मुख्य पटरानीने निर्मित कराई, जो हथीस-हसके पौत्र लालकसकी पुत्री थी।"‡

खरडिगिरिकी 'तत्वगुफा' पर जो लेख है वह वालमुनि का लिखा हुआ है + । 'अनन्त गुफा' में लेख है कि "दोहदके दिग० मुनियों श्रमणोंकी गुफा" (दोहद समनानम् लेनम् )×।

<sup>† &#</sup>x27;सर्वादसान तापसान' ····· प'ति । प्र JBORS

<sup>🗜</sup> नावेश्रो जैस्मा०, १९ ६१

<sup>+</sup> Ibid p. 94

<sup>×</sup> Ibid p 97

इस प्रकार खग्डिगिरि-- उद्यगिरिके शिलाले जों से ईस्वी-पूर्व दूसरी शताब्दिमें दिगम्बर मुनियों के कल्याण कारी श्रस्ति-त्वका पता चलता है।

खगडिगरि-उदयगिरि पर जो मूर्त्तियां हैं, वे प्राचीन श्रीर नम्न हैं श्रीर उनसे दिगम्बरत्व तथा दिगम्बर मुनियोंके श्रस्तित्वका पोषण होता है। वह श्रवभी दिगम्बर मुनियोंका मान्य तीर्थ है।

मथुराका पुरातत्व इस्वी पूर्व मथुराका पुरातत्व प्रथम शताब्दि तक का है और अभि दिगम्बर मुनि जनतामें बहुमान्य और कल्याणकारी होना प्रगट है। वहांकी प्रायः सब ही प्राचीन मूर्तियां नग्न-दिगम्बर हैं। एक स्तूपके चित्रमें जैनसुनि नग्नपीछी व कमग्डल लिये दिखाये गयेहें –। उन पर के लेख दिगम्बर मुनियोंके होतक हैं; यथा:—

"नमो अर्हतो वर्धमानस आराये गणिकायं लोण शोभि काये धितु समण साविकाये नादाये गणिकाये वसु (ये) आर्ह तो देविकुल आयाग-सभा प्रयाशिल (१) पटो पतिस्ठापितो निगन्थानम् अर्हता यतनेसहामावरे भगिनिये धितरे पुत्रेण सर्वेन च परिजनेन आर्हत् पुजाये।"

अर्थात्—"अर्हत् वद्धं मान् को नमस्कार । अप्तणींकी आविका आरायगणिका लोणशोभिकाकी पुत्री नादाय गणिका

<sup>+</sup> जैसिभान, वर्ष १ किरण ४ ए० १२३

वसु ने अपनी माता, पुत्री, पुत्र और अपने सर्व कुटुम्ब सहित अर्हत्का एक मन्दिर, एक आयाग-सभा, ताल और एक शिला निर्मेथ अर्हतीके पवित्र स्थान पर बनवाये।"\*

इसमें दानशीला श्राविकाको श्रमणों-दिगम्बर मुनियों का भक्त तथा निर्मथ-दिगम्बर मुनियोंके लिये एक शिला बनाया जाना प्रगट किया गया है। एक श्रायागपट परके लेखमें भी श्रमण-दिगम्बर मुनियोंका उल्लेख हैं। एलेट नं० रू परके लेखमें भी ऐसा ही उल्लेख हैं। तथा एक दिगम्बर मृतिं पर निम्न प्रकार लेख है:—

"……सं० १५ त्रि ३ दि १ श्रस्या पूर्वाय "हिका तो आर्य जयभूतिस्य शिषीनिनं श्रय्यं संनामिके शिपीन श्रय्यं वसुत्तये (निर्वेत्त<sup>6</sup>) नं " त्तस्य धीतु " भिन्न्यं स्थान्य धर्म-पत्निये महिसेनस्य " "(मातु) कुमरमितयो द्नं भग-वतो (प्र) मा सब्ब तो महिका ।"

शर्थात्—"(सिद्धं!) सं० १५ श्रीष्मके तीसरे महीने में पहले दिनको, भगवतकी एक चतुमुं को प्रतिमा कुमरमिता के दानरूप, जो……ल की पुत्री, "की बहू, श्रेष्टि वेणि की प्रथम पत्नी, सिहसेन की माता थी, मेहिककुलके

होलोदखाना से मिला श्रायागपट—घीर, वर्ष ४ पृ० ३०३

र् श्रायंवती श्रायागपट--वीर वर्ष ४ ए० ३ ०४

<sup>‡</sup> JOAM, Plate No 28.

श्रार्यं जयभूतिकी शिष्या श्रर्यं संगमिकाकी प्रति शिष्या वसुता की 'इच्छानुसार (श्रर्पित हुई थी)"%

इसमें दिगम्बर मुनि जयभूतिका उल्लेख 'श्रार्य' विशेष् षण्से हुत्रा है । ऐसे ही श्रन्य उल्लेखोंसे वहांका पुरातत्व तत्कालीन दिगम्बर मुनियोंके सम्माननीय व्यक्तित्वका परिष्वायक है।

श्रीहच्छत्र (वरेती) के एक समय नागवंशी
पुरातत्व में दिगम्बर मुनि।
श्रीर वे दिगम्बर जैन धर्मानुयायो थे। वहां के कटारी खेडा की खुदाई में डा० फुहरर सा० ने एक समूचा सभामंदिर खुदवा निकत्तवाया था। यह मंदिर ई० पूर्व प्रथम शताब्दिका श्रामन किया गया है और यह श्री पार्श्वनाथजीका मन्दिर था। इसमें से मिली हुई मूर्तियां सन् ६६ से १५२ तक की हैं; जो नश हैं। यहां एक ईटों का बना हुआ प्राचीन स्तूप भी मिला था, जिसके एक स्तम्स पर निम्न प्रकार लेख था:—

"महाचार्य इन्द्रनिन्द शिष्य पार्श्वयतिस्स कोट्टारी।" श्राचार्य इन्द्रनिन्द उस समय के प्रख्यात् दिगम्बर मुनि थे†।

<sup>\*</sup> वीर, वर्ष ४ प्र०३१०

<sup>ा</sup> समाजेस्माट, प्र॰ दश्-दर (General Cunningham) found a number of fragmentary naked Jain statues,

कौशाम्बी के पुरातत्व में दिगम्बर-सघ। कौशाम्बी का पुरातत्व भी दिगम्बर मुनियों के श्रस्तित्वका पोषक है।

वहांसे कुशानकालका मथुरा जैसा श्रायागपट्ट मिला है; जिसे राजा शिवमित्रके राज्यमें श्रायं शिवनिन्दकी शिष्या चड़ी स्थ-विरा बलदासाके कहने से शिवपालितने श्रहत्की पूजाके लिये स्थापित किया था:। इस उल्लेखसे उस समय कौशाम्बी में एक बृहत् दिगम्बर जैन संघके रहने का पता चलता है।

कुहाऊका मुप्तकालीन लेख दिल्मुनियों का बोतक है। कुहां (गोरलपुर) से प्राप्तपुरातत्व गुप्तकालमें दिगम्बर धर्मकी प्रधा-

नताका द्योतक है। वहां के पाषाण स्तम्ममें नीचेकी ओर जैन तीर्यद्वर और साधुओंकी नग्न मूर्तियां हैं और उस पर निम्न-लिखित शिलालेख हैं + :—

"यस्योपस्थानभूमिर्नुपति—शत शिरः पात— वातावधूता । गुप्तानां वंशजस्य प्रविस्त्तयशसस्तस्य सर्वोत्तमर्द्धः ॥ राज्ये शकोपमस्य त्तितिप-शत-पतेः सक-न्दगुप्तस्य शान्तेः । वर्षे त्रिशंद्दशैकोत्तरक—शत—तमे ज्येष्ठ मासे प्रपन्ने—स्यातेऽस्मिन् ग्राम-रत्ने ककुभ इति

some inscribed with dates ranging from 96 to 152 A. d

<sup>‡</sup> संप्राणैस्मा०, ए० २७

<sup>+</sup> पूर्वं0, ए० ३-४

जनैस्साधु—संसर्गपृते पुत्रो यस्सोमितस्य प्रचुर-गुण् निधेर्भद्दिसोमो महार्थः तत्स्नृ रुद्रसोमः पृथुत्तमतियशा व्याझरत्यन्य संक्षो मद्रस्तस्यात्मजो—भूद्द्विज—गुरुय-तिषु प्रायशः प्रीतिमान्यः ॥ इत्यादि"

भाव यही है कि संवत् १४१ में प्रसिद्ध तथा साधुओं के संसर्गसे पवित्र ककुभ ग्राममें ब्राह्मण-गुरु श्रीर यतियों को शिय मद्र नामक विप्र रहते थे, जिन्होंने पांच श्रह्तं-विम्ब निर्मित कराये थे। इससे स्पष्ट है कि उस समय ककुभ ग्राम में दिगम्बर मुनियोंका एक बृहत् संघ रहता था।

राजगृह (विहार) के पुरातत्व में पुरातत्वभी गुप्तकालमें दि॰ मृनियों की साची । पुरातत्वभी गुप्तकालमें वहाँ दिगम्बर मुनियों के वाहुल्यका परिचायक है। वहां पर गुप्तकालकी निर्मित अनेक दिगम्बर जैनमूर्तियां मिलती है अश्रीर निम्न शिलालेख वहां पर दिगम्बर जैन संघका श्रस्तित्व प्रमाणित करता है:—

"निर्वाण्ह्याभाय तपस्वि योग्ये शुभेगुहेऽर्हत्प्रतिमाप्रतिष्ठे । श्राचार्यरत्नम् मुनि वैरदेवः विमुक्तये कारय दीर्घतेज ॥"

अर्थात्—"निर्वाणकी प्राप्तिके लिये तपस्वियोंके योग्य श्रीर श्री श्राह्मन्तकी प्रतिमासे प्रतिष्ठित श्रुभगुफामें मुनि वैरदेव को मुक्ति के लिये परम तेजस्वी आचार्य पद रूपी रत्न प्राप्त हुआ यानि मुनि वैरदेव को मुनि संघ ने श्राचार्य स्थापित किया ।" इस शिलालेखके निकट ही एक नग्न जैन मूर्तिका

<sup>\*</sup> SPCIV, plate II (b)

निम्न भाग उकेरा हुन्ना है; जिससे इसका सम्बन्ध दिगम्बर मृतियों से स्पष्ट है 🗘।

बङ्गाल के पुरातत्व में दिगम्बर मनि ।

गुप्तकाल श्रीर उसके बाद कई शताब्दियों बङ्गाल. ग्रासाम

और श्रोड़ीसा प्रान्तोंमें दिगम्बर जैनधर्म वहु प्रचलित था। नम्न जैन मूर्तियाँ वहां कं कई ज़िलोंमें बिखरी हुई मिलती हैं। पहाड़पुर (राजशाही) गुप्तकालमें एक जैनकेन्द्र था 🕆। वहाँसे प्राप्त एक ताम्र लेख दिगम्बर मुनियों के संघका द्योतक है। उसमें श्रद्भित है कि "गुप्तसं० १५६ (सन् ४७६ ई०) में एक ब्राह्मण दम्पतिने नियं नथ विहार की पूजा के लिये वटगोहली त्राममें भूमिदान दो । नित्र न्थसंघ आचार्य गुहनन्दि और उन के शिष्यों द्वारा शासित था !"+

कादम्ब-राजाश्रों के ताम्रपत्रों

देवगिरि (धाड़वाड़ ) से प्राप्त काद्मववंशी राजाओं शताब्दिमें दिगम्बर मुनियोंके वैभव को प्रकट करते हैं। एक लेख में है कि महाराजा काद्म्ब श्री कृष्णवर्माके राजकुमार पुत्र देववर्माने जैन मन्दिरके क्विये यापनीय सङ्घके दिगम्बर मुनियोंको एक खेत दान दिया था। दूसरे लेखसे प्रगट है कि

<sup>🙎</sup> विश्रोजैस्मा०, पृ० १६

<sup>†</sup> IHQ., Vol VII p. 441

<sup>+</sup> Modern Review, August 1931, p. 150

"काकुछवंशी श्रो शान्तिवर्मा के पुत्र का द्म्बमहाराज मृगेश्वर-वर्माने अपने राज्यके तीसरे वर्षमें परलूरा के आचारों को दान दियाथा"। तोसरे लेख में कहा गया है कि '६सी मृगेश्वरवर्मा ने जैन मन्दिरों और निर्श्रन्थ (दिगम्बर) तथा श्वेतपट (श्वेतां-वर) सङ्घों के साधुआं के व्यवहार के लिये एक कालबङ्ग नामक श्रोम अर्पण किया था †।"

उदयगिरि (भिलसा) में पांचवीं शताव्दिकी बनी हुई गुफायें हैं, जिनमें जैनसाधु ध्यान किया करते थे। उनमें लेख भी हैं ‡।

अजन्टा (जानदेश) की
अजन्टाकी गुफाओं में दि०
मुनियों का अस्तित्व
के से ईस्वी सातवीं शताब्दि
में दिगम्बर जैन मुनियोंका अस्तित्व प्रमाणित है। वहांकीगुफा
नं० १३ में दिगम्बर मुनियोंका सङ्घ चित्रित है। नं० ३३ की
गुफामें भी दिगम्बर मुनियों हैं। ×

वादामी (बीजापुर) में सन् ६५० वादामी (बीजापुर) में सन् ६५० वादामी की हैं की जैनगुफा उस ज़मानेमें दिगम्बर मुनियोंके श्रस्तित्वकी चोतक है। उसमें मुनियोंके ध्यान करने योग्य स्थान हैं श्रीर नग्न सृतियां श्रद्धित हैं। -

<sup>†</sup> IA VII 33-34व वपानैस्मा०, पृ० १२६

<sup>‡</sup> मप्राचैस्मा0, पृ० ७० × वप्राचैस्मा0, पृ० ४४-४६

<sup>+</sup> Ibid p. 103

थालुक्य-राजा विक्रमादित्यके लेख में दिगम्बर मृनि । लहमेश्वर (धाड़वाड़) की संजवस्तीके शिला लेखसे प्रगट है कि संखतीर्थका

उद्धार पश्चिमीय चालुक्यवंशी राजा विक्रमादित्य द्वितीय (शाका ६५६) ने कराया था और जिनपूजाके लिये श्री देवेन्द्र भद्धारकके शिष्य मुनि एकदेवके शिष्य जयदेव पंडितको भूमि-दान दो थो! इससे विक्रमादित्यका दिगम्बर मुनियोंका भक्त दोना प्रगट है। वहींके एक श्रन्य लेखसे मूलसङ्घके श्री राम-चन्द्राचार्य और श्रीविजयदेव पंडिताचार्यका 'पता चलताहै\*। सारांशतः वहां उस समय एक उन्नत दिगम्बर जैनसङ्घ विद्य मान् था।

> एलोश की गुफाओं में दिगम्बर मुनि

ईस्वीत्राठवीं शताब्दिकी निर्मित एकोराकी जैन गुफायें भी उस समय दिगम्बर मुनियोंके विहार

श्रीर धर्म प्रचारको प्रगट करती हैं। वहांकी इन्द्रसभा नामक गुफामें जैन मुनियोंके ध्यान करने और उपदेश देने योग्य कई स्थानहें श्रीर उनमें अनेक नग्न मूर्तियां श्रद्धितहें। श्रीबाहुबलि गोमहस्वामोकी भी खङ्गासन मूर्ति है। "जगन्नाथसभा"— "छोटा कैलास" मादि गुफायेंभी इसी ढङ्गकी हैं श्रीर उनसे तत्कालीन दिगम्बरत्वकी प्रधानताका परिचय मिलता है। †

<sup>\*</sup> Ibid. pp 124—125

<sup>†</sup> Ibid., pp. 163-171

सींदत्ति (बेलगाम) के रोट्टराजा आदिके शिलालेखों पुरातत्वमें दिगम्बर मुनियों में दिगम्बर मृनि। की मृर्तियें और उनका वर्शन मिलता है 🕫। वहाँ एक आठवीं शताब्दिका शिलालेख है, जिससे प्रकट है कि "मैलेयतीर्थकी कारेयशाखामें आचार्य श्री मूल भट्टारक थे, जिनके शिष्य विद्वान् गणकी तिं थे श्रीर उनके शिष्य इच्छाको जीतने वाले श्रीमुनि इन्द्रकोर्ति स्वामी थे; उनका शिष्य मेरड़का बडा पुत्र राजा पृथ्वीवर्मा था, जिसने एक जैनमंदिर बनवाया था और उसके लिये भूमिका दान दिया था"। एक दूसरे सन् ६=१ के लेखसे विदित है कि कुन्दुर जैन शाखाके गुरू श्रति प्रसिद्धथे, उनको चौथे राष्ट्रराजा शांत ने १५० मत्तर भूमि उस जैनमन्दिरके लिये दी जो उन्होंने सींदि सिमें बनवाया था श्रीर उतनी ही भूमि उसी मन्दिर को उनकी स्त्री निजिकव्वेने दी थी। उन दिगम्बराचार्यका नाम श्री बाहुबिल जी था श्रीर वे ब्याकरणाचार्य थे। उस समय श्री रविचन्द्र स्वामी, श्रर्धनन्दी, शुभचन्द्र, भट्टारकदेव, मौनी-देव, प्रभाचन्द्रदेव मुनिगण विद्यमान थे। राजाकत्तम् की स्त्री पद्मलादेवी जैनधर्म के ज्ञान व श्रद्धान में इन्द्राणी के समान थी। वह दिगम्बर मुनियोंको भक्तिमें हढ़ थी।

> चालुक्यराजा विक्रम के लेख में दि॰ मुनियों का उल्लेख।

पक अन्य लेख वहीं पर चालुक्व राज विक्रम के १२ वें

भ वप्रा नैस्मा०, पृ० दरे—द६

राज्य-वर्षका लिखा हुत्रा है, जिसमें निम्नलिखित हिम्बेरि

"वलात्कारगण मुनि गुण्चन्द, शिष्य नयनंदि, शिष्य श्रीधराचार्य, शिष्य चन्द्रकीर्ति, शिष्य श्रीधरदेव, शिष्य नेमि-चन्द्र श्रीर वासुपूज्य त्रे विधदेत्र, वासुपूज्यके लघुश्राता मुनि विद्वान् मलपाल थे । वासुपूज्यके शिष्य सर्वोत्तम साधु पद्मप्रम थे । सेरिंगकावंशका श्रधकारी गुरु वासुपूज्यका सेवक था।"

इस प्रकार उपरोक्त लेखोंसे सोंदित्त और उसके आस पासमें दिगम्बर मुनियोंका बाइल्य और उनका प्रभावशाली तथा राजमान्य होना प्रकट है।

राठीर राजाश्रों द्वारा मान्य दि॰ मुनियों के शिलालेख । गोबिन्दराय तृतीय राठौर मान्यखेट के सन् =१३ के ताम्र-

पत्रसे प्रगट हैं कि गंगवंशी चाकिराजकी प्रार्थना पर उन्होंने विजयकीर्ति कुलाचार्यके शिष्य मुनि अर्ककीर्तिको दान दिया था। श्रमोघवर्ष प्रथमने सन् ८६० में मान्यखेटमें देवेन्द्रमुनिको भूमिदान किया था। + इनसे दिग० मुनियोंका राठौर राजा- श्रों द्वारा मान्य होना प्रमाणित है।

<sup>\*+</sup> भागाराo, भाo ३ प्रo ३८--४१

मूलगु द के पुशतत्व में दि॰ संघ। मृत्तगुंड (धाड़वाड़) को ६ वीं—१० वीं शताब्दिका पुगतत्वभी वहां पर दिग-

म्बर मुनियों के प्रभुत्वका द्योतक है। वहाँ के एक शिला लेख में वर्णन है कि "चीकारि, जिसने जैन मन्दिर बनवाया था, उस के पुत्र नागार्थ के छोटे भाता श्रासार्थने दान किया। यह श्राम्सार्थ नीति और धर्मशास्त्र में बड़ा विद्वान् था। इसने नगर के द्यापारियों की सम्मतिसे १००० पान के वृत्तों के खेतको सेन वंश के श्राचार्य कनक सेन की सेवा में जैन मन्दिर के लिये श्रपणि किया था। कनक सेनाचार्य के गुरु श्री वीर सेन स्वामी थे, जो पूज्यपाद कुमार सेनाचार्य के दिगम्बर मुनियों के सङ्घ गुरु थे, चन्द्रनाथ मन्दिर के शिलालेख से मृलगुड के राजा मदरसाकी छी भामत्तीकी मृत्यु का वर्णन प्रकट है १। गृर्ज़ यह कि मूल गुंड में दिगम्बर मुनियों को एक समय प्रधानपद मिला हुआ था—वहां का शोसक भी उनका भक्त था।

सुन्दी (धाड़वाड) के सुन्दी (धाड़वाड) के सुन्दी के शिलालेखों में राजमान्य की जीन मन्दिर विषयक दिगम्बर मुनि। शिलालेख (१० वॉ शि०) में पश्चिमीय गङ्गवशीय राजकुमार चुटुणका वर्णन है; जिसने उस जैनमन्दिरके लिये दिगम्बर गुरुको दानदिया था

<sup>🕆</sup> बप्रामीस्मान, पृष्ठ १२०--१२१

जिसको उसकी स्त्री दिवज्ञम्बाने सुन्दोमें स्थापित किया था।
राजा बुटुंग गङ्गमगडल पर राज्य करता था और श्री नागदेव
का शिष्य था। रानी दिवलम्बा दिगम्बर मुनियों और श्रार्थिकाश्रों की परम भक्त थी। उसने हैं श्रार्थिकाश्रोंको समाधिमरण कराया था । इससे सुन्दोमें दिगम्बर मुनियोंका राजमान्य होना प्रकट है।

कुम्भोज बाहुविल पहाड़ (कोल्हापुर) श्री दिगम्बर मुनि बाहुविलके कारण प्रसिद्ध है, जो वहां हो गये हैं श्रीर जिनकी चरण पादुका वहां मौजूद हैं क्षी

कोल्हापुर के पुरातत्व में दिग० मुनि श्रीर शिलाहार राजा

कोल्हापुरका पुराः तत्व दिगम्बर मुनि-योंके उत्कर्षका द्यो

तक है। वहांके इरविन म्यूज़ियममें एक शिलालेख शाका दसवीं शताब्दिका है जिससे प्रगट है कि दगडनायक दासी-मरसने राजा जगदेक मरलके दूसरे वर्धके राज्यमें एक ग्राम धर्मार्थ दियाथा। उस समय यापनीयसङ्घ पुन्नागवृत्तमृत्तगण राद्धान्तादिके ज्ञाता परमविद्धान् मुनि कुमार कीर्तिदेव विरा-जितथे ×। उपरान्त कोरहापुरके शिलाहार वंशी राजाभी दिग-म्बर मुनियोंके परमक्तथे। वहांके एक शिलालेखसे प्रकट है कि, "शिलाहार वंशीय महामगडलेश्वर विजयादित्यने माघ

<sup>‡</sup>वंप्राजैस्मा० प्र० १२७

<sup>\*</sup> वंपाजैस्मा ॰, प्र० १४३ × जैनमित्र वर्ष ३३ श्रद्ध ४ पृ०७१

सुदी १५ शाका १०६५ को एक खेत और एक मकान श्री
पार्श्व नाथजीके मन्दिरमें अप्रदृत्य पूजाके लिये दिया । इस
मन्दिरको मूलसंघ देशीयगण पुस्तक गच्छके अधिपति श्री
माघनन्दि सिद्धान्तंदेव (दिगम्बराचार्य) के शिष्य सामन्त
कामदेवके आधीनस्थ वासुदेवने बनवायाथा । दानके समय
राजाने श्री माघनन्दि सिद्धान्तदेवके शिष्य माणिक्यनन्दि एं०
के चरण घोये,थे।" बमनी ग्रामसे प्राप्त शाका १०७३ के लेख
से प्रगट है कि "शिलाहार राजा विजयादित्यने जैनमन्दिरके
लिये श्रीकुन्दकुन्दान्वयो श्रीकुलचन्द्र मुनिके शिष्य श्रीमाघनंदि
सिद्धान्तदेवके शिष्य श्रीश्रईनन्दि सिद्धान्तदेवके चरण घोकर
भूमिदान कियाथा ।।" इनसे उस समय दिगम्बर मुनियोंका
प्रमुत्व स्पष्ट है।

आरटाल शिला-लेख में चालुक्य राज रिजत दिगम्बर मुित—आरटाल (धाडवाड) से एक शिलालेख शाका १०४५ का चालुक्यराज भुवनेकमहलके राज्य कालका मिलाहै। उसमें एक जैनमन्दिर बननेका उहलेखहै तथा दिगम्बरमुनि श्री कनकचन्द्रजीके विषयमें निम्नप्रकार वर्णन हैं:—

"स्विस्त यम—नियम—स्वाध्याय—ध्यान— मौनानुष्ठान—समाधिशोल—गुण-सपन्नरप्प कनकः चन्द्र सिद्धान्त देवः।"

<sup>†</sup> वप्राजैस्मा०, पृ० १४३-१४४ ‡ दिजैहा०, पृ० ७४१

इससे उस समय के दिगम्बर मुनियोंकी चारित्रनिष्ठा का पता चलता है।

ग्वालियर और दूबकुंड के पुरातत्व में दिगम्बर मुनि—ग्वालियरका पुरातत्व ईस्वी ग्यारहर्वी से सोलहवीं शताब्दि तक वहां पर दिगम्बर मुनियोंके अभ्यु-दयको प्रगट करता है। ग्वालियर किले में इस कालकी वनी हुई श्रनेक दिगम्बर मूर्तियां है, जो बावरके विध्वंसक हाथसे वच गईहैं। उनपर कई लेखभी हैं, जिनमें दिगम्वर गुरुश्रोंका वर्णन मिलताई +। ग्वालियरके दूवकुएड नामक स्थानसे मिला हुआ एक शिलालेख सन् १०८८ में दिगम्बर मुनियोंके संघका परिचायकहै । यह लेख महाराज विक्रमसिंह कछ्वाहाका लिखाया हुत्राहै, जिसने श्रावक ऋषिको श्रेष्टीपद प्रदान किया था श्रौर जो श्रपने भुजविक्रमके लिये प्रसिद्धथा। इस राजाने दूवकुएडके जैनमन्दिरके लिये दान दियाथा और दिगम्बर मुनियोंका सम्मान कियाथा । ये दिगम्बर मुनिगण श्रीलाट-वागटगणके थे श्रीर इनके नाम क्रमशः (१) देवसेन (२) कुत भूषण (३) श्रीदुर्लमसेन (४) शांतिसेन श्रीर (५) विजयकीर्ति थे। इनके श्री देवसेनाचार्य प्रंथरचनाके लिये प्रसिद्ध और श्रीशांतिसेन अपनी वादक्लासे निपत्तियोंका मद चूर्ण करतेथे X ।

<sup>+</sup> ममाजेस्मा०, पृ ६४-६६

<sup>×</sup> ममाजैस्माo, पृ० ७३-८४—"श्रीलाटवागटगणीन्नतरोहणादि

खजराहा के लेखों में दि० मुनिजजराहा के जैन मन्दिरमें एक लेख संवत् १०११ का है। उस
से दिगम्बर मुनि श्री वासवचन्द्र (महाराज गुरु श्री वासव चन्द्रः) का पता चलता है। वह धाङ्गराना द्वारा मान्य सरदार पाहिलके गुरु थे। अ

भालरापाटनमें दि० मुनियोंकी निषि-धिकायों — भालरापाटन शहरके निकट एक पहाड़ी पर दिगम्बर मुनियोंके कई समाधिस्थान हैं। उन परके लेखोंसे प्रगट है कि सं०१०६६ में श्री नेमिदेवाचार्य श्रीर श्री बत्तदेवा-चार्यने समाधिमरण किया था। †

अलवरराज्य के लेखों में दि० मुनि— अलवर राज्यके नौगमा प्राममें स्थित दि० जैन मन्दिरमें श्री अनन्तनाथ जी की एक कायोत्सर्ग मृत्तिं है जिसके आसन पर लिखा है कि सं० ११७५ में आचार्य विजयकी तिंके शिष्य नरेन्द्रकी तिंने उसकी प्रतिष्ठा की थी।

<sup>\*</sup> मप्राजैस्मा०, पृ० ११७

<sup>†</sup> Ibid p 191

<sup>1.</sup> Ibid p 195

देवगढ़ (कांसी) के पुरातत्वमें दि ० मुनि-देवगढ़ (सांसी) का पुरातत्व वहां तेरहवीं शताब्द तक दिग-म्बर मुनियोंके उत्कर्षका द्योतक है। नग्न मूर्त्तियोंसे सारा पहाड़ श्रोत प्रोत है। उन परके लेखों से प्रगट है कि ११ वीं शताब्दिमें वहां एक शुभदेवनाथ नामक प्रसिद्ध मुनि थे। सं० १२०६ के लेखमें दिगम्बर गुरुओं की मक्त आर्थिका धर्मश्रीका उल्लेख है। सं० १२२४ का शिलालेख परिडत मुनिका वर्णन करता है। सं० १२०७ में वहां आचार्यं जयकोत्ति प्रसिद्ध थे। उनके शिष्योंमें भावनन्दि मुनि तथा कई श्रार्थिकायें थीं। धर्मेः नन्दि, क्षमत्तदेवाचार्यं, नागसेनाचार्यं, व्याख्याता माघनन्दि, लोकनन्दि श्रीर गुणनन्दि नामक दिगम्बर मुनियोंका भी उल्लेख मिलता है। नं० २२२ को मूर्त्ति मुनि—ग्रार्थिका— श्रावक—श्राविका, इसप्रकार चतुर्विधसहके लिये बनीथी +। गुर्ज यह कि देवगढ़में लगातार कई शताब्दियों तक दिगम्बर मुनियोंका दौरदौरा रहा था।

बिजोलिया (मेवाड़) में दिग० साधुस्रों की मूर्तियाँ—विजोलिया (पार्श्वनाथ—मेवाड़) का पुरानत्वभी वहां पर दिगम्बर मुनियों के उत्कर्षको प्रगट करता है। वहां पर कई एक दिगम्बर मुनियों की नग्न प्रतिमायें वनी हुई हैं। एक मानस्थम्भ पर तोर्थकरों की मृत्तियों के साथ दिगम्बर मुनिगणके प्रतिविम्ब व चरणचिन्द श्रद्धित हैं। दो मुनि

<sup>+</sup> देवै०, ए० १३--२४

राज शास्त्रस्वाध्याय करते प्रगट किये हैं। उनके पास कमंडल पीछी रक्खे हुये हैं। वे झजमेरके चौहान राजाश्रों द्वारा मान्य थे ×। शिलालेखोंसे प्रगट है कि वहाँ पर श्री मृलसङ्घके दिग-म्बराचार्य श्री बसन्तकी चिंदेव, विशालकी चिंदेव, मदनकी चिंदेव, धर्मचन्द्रदेव, रलकी चिंदेव, प्रभाचन्द्रदेव, प्रमाचन्द्रदेव श्रीर श्रुभचन्द्रदेव विद्यमान् थे –। इनको चौहान राजा पृथ्वीराज श्रीर सोमेश्वरने जैनमन्द्रिके लिये श्राम भेंट किये थे । सारांशतः बीजोल्यामें एक;समय दिगम्बर मुनि प्रभावशाली हो गये थे।

अंजनेरीकी गुफाओं में दि० मुनि— श्रंजनेरी और श्रद्धई (नासिक ज़िला) की जैन गुफायें वहां पर १२ वीं—१३ वीं शताब्दिमें दिगम्बर मुनियों के श्रस्तित्वकों प्रकट करती हैं। पांडुसेना गुफाओं का पुरातत्वभी इसी बात का समर्थक है ।।

बेलगामके पुरातत्वमें राजमान्य दि० मुनि—बेलगामका पुरातत्व वहांपर १२ वीं—१३ वीं शता-ब्दियोंमें दिगम्बर मुनियोंके महत्वको प्रगट करते हैं, जो राज मान्य थे। यहाँ के राष्ट्रराजाश्रीने जैनमुनियोंका सम्मान किया था, यह उनके लेखींसे प्रगट है।

<sup>🗴</sup> दिजैहा॰, ए० ४०१

<sup>\*</sup> राइ0, ए० ३६३

मप्राजैस्मा०, पु०१३३

<sup>†</sup> वप्राजैस्मा०, ए० ४७--४६

सन् १२०५ के लेखमें वर्णनहै कि वेलगाममें जब राहराजा कीर्त्तिवम्मां और मिल्लकार्जन राज्य कर रहेथे तब श्री
शुभचन्द्र भट्टारककी सेवामें राजा वीचाके बनाए गए राहों के
जैनमन्दिरके लिये भूमिदान किया गयाथा! एक दूसरा लेख
भी इन्हीं राजाओं द्वारा शुभचन्द्रजीको अन्यभूमि अर्पण किये
जानेका उज्लेख करताहै। इसमें कार्तवीर्यकी रानीका नाम
पद्मावती लिखाहै #। सचमुच उस समय वहां पर दिगम्बर
मुनियांका काफी प्रभुत्वथा।

वेलगामान्तर्गत कोन्नूर स्थानसे भी राष्ट्रराजाका एक शिलालेक शाका १००६ का मिलाहै जिसका भावहै कि चालु-क्यराजा जयकर्णके आधीन रहराज मएडलेश्वर सेन कोन्नूर आदि प्रदेशांपर राज्य करताथा, तब बलात्कारगणके धंशधरों को इन नगरोंका अधिपति उसने बना दियाथा। यहांके जैन-मन्दिरोंको चालुक्य राजा कोन्न व जयकर्ण द्वारा दान दिये जानेका उल्लेख मिलताहै । इनसे दिगम्यर मुनियोंका महत्व स्पष्ट है।

वेलगाम ज़िलेके कलहोले ग्राममें एक प्राचीन जैनमंदिर है, जिसमें एक शिलालेख राष्ट्रराजा कार्तवीर्य चतुर्थ श्रीर मिल्लकार्जनका लिखाया हुआ मौजूदहै। उसमें श्रीशांतिनाथ जी के मिन्दरको भूमिदान देनेका उल्लेखहै। मंदिरके गुरू श्री मूलसंघ कुन्दकुन्दाचार्यकी शाखा हणसांगी वंशकथे। इस

<sup>+</sup> वपानैस्मा०, पृष्ट ७४-७४

वंशके तीन गुक्त मलधारी थे, जिनके एक शिष्य सैद्धांतिक नेमिचन्द्रथे। श्रीनेमिचन्द्रके शिष्य शुभचन्द्रथे, जिन्होंने दिग-म्बर धर्मकी बहुत उन्नतिकीथी। उनके शिष्य श्रीलितकीर्ति थेए।

वेलगामजिलेमें स्थित रायबाग ग्राममें एक जैन शिलालेख राहराजा कार्तवीर्य का है। उससे विदित है कि कार्तवीर्य ने भ० ग्रुभचन्द्र को शाका ११२४ में राष्ट्रों के उन जैनमंदिरोंके लिये दान दिखाथा जिन्हें उसकी माता चन्द्रिका-देवीने स्थापित किया था +। इससे चन्द्रिकादेवीका दि० मुनियों और तीर्थं इरोंका भक्त होना प्रगट है।

बीजापुर किलेकी सूर्तियां दि० मुनियों की द्योतक—बीजापुरके किलेकी दिगम्बर मूर्तियां सं० १००१ में श्री विजयसूरि द्वारा प्रतिष्ठित हैं × । उनसे प्रकट है कि बीजापुरमें उस समय दिगम्बर मुनियोंकी प्रधानता थी।

तेवरी की दि० मूर्ति—तेवरी (जबलपुर) के तालाबमें स्थित दि० जैन मंदिरकी मूर्तिपर बारहवीं शताब्दि का लेखहै कि "मानादित्यकी स्त्री रोज़ नमन करती है" –। इससे वहां पर जैनमुनियोंका राजमान्य होना प्रगट है।

दिल्ली के मूर्ति लेखों में दि० मुनि--दिल्ली नयामंदिर कटघरकी मूर्तियों परके लेख १५ वीं शता-

<sup>1</sup> Ibid pp 82-83

<sup>+</sup> Ibid p 87 × Ibid p 108 - दिनैदा0, प्रष्ट २८७

विद् में वहां दिगम्बर मुनियोंका श्रस्तित्व प्रगट करते हैं। श्री
श्रादिनाथकी मूर्ति पर लेखहै कि "सं० १४२ व्येष्ठ सुदि १२
सोमवासरे काष्ठासंघे माथुरान्वये भ० श्रीदेवसेनदेवासतत्पदे
त्रयोदशिवधचारित्रेनालंकताः सकल विमल मुनिमंडली शिष्यः
शिखामण्यः प्रतिष्ठाचार्यवर्यं श्रो विमलसेनदेवास्तेषामुपदेशेन
जाइसवालान्वये सा० पुरइपिन । इत्यादि ।" इन्हीं मुनि
विमलसेनकी शिष्या अर्जिका गुणश्री विमलश्रो थी, यह
वात उसी मंदिरकी एक श्रन्य मूर्तिपर के सेखसे
प्रकट है।

लखनऊके मूर्ति-लेख में निर्प्रन्थाचार्य— लखनऊ चौकके जैनमंदिरमें विराजमान श्री श्रादिनाथकी मूर्ति परके लेखसे विदित है कि स० १५०३ में श्री भ० सकलकीर्तिके शिष्य श्री निर्प्रन्थाचार्य विमलकीर्ति थे, जिनका उपदेश श्रीर विद्वार चहुँश्रीर होता था।

चावलपट्टी (वंगाल) के जैनमंदिरमें दिगाजमान द्शधर्म यंत्रलेख से प्रकट है कि सं० १५८६ में आचार्य श्री रत्नकीर्ति के शिष्य मुनि लिलतकीर्ति विद्यमान थे; जिनकी मिक्त भ्रमरी-वाई करतो थी।

कलकत्ता की मूर्तियां छोर दि० मुनि— यहीं के एक अन्य सम्यक्षान यंत्रके लेखसे विदित होता है कि सं०१६३४ में विहारमें म० धर्मचन्द्रजीके शिष्यमुनि श्री वाहुनन्दीका विहार और धर्मप्रचार होता था। †

<sup>≉</sup> जैपयलेस0, पृष्ट २४

<sup>†</sup> नैपयलेसं , प्र० २६

एटा, इटावा छोर मैनपुरी के पुरातत्व में दिगम्बर मुनि—कृरावली (मैनपुरी) के जैनमंदिर में विराजमान सम्यक्दर्शनयंत्र परके लेखसे प्रगट है कि सं० १५७८ में मुनि विशालकीर्ति विद्यमान्थे। उनका विहार संयुक्त-प्रान्तमें होता था †। श्रलीगज (पटा) के लेखों से मुनिमाघनंदि श्रीर मुनि धर्मचन्द्रजीका पता चलता है ‡। इटावा निश्यां जो पर कतिपय जैनस्तूप हैं श्रीर उनपरके लेखसे यहां श्रठा-रहवीं शताब्दिमें मुनि विनयसागरजोका होना प्रमाखित है +। उधर पटनाके श्रो हरकचंद वाले जैनमन्दिरमें सं० १६६४ की बनी हुई एक दिगम्बर मुनिकी काष्टमूर्ति विद्यमान है ×।

सारांशतः उत्तरमारत और महाराष्ट्रमें प्राचीनकालसे वरावर दिगम्बर मुनि होते आये है, यह बात उक्त पुरातत्व- विषयक साल्तीसे प्रमाणित है। अब यह आवश्यक नहीं है कि और भी अनिगनते शिलालेखादिका उल्लेख करके इस ज्या- ख्याको पुष्ट किया जाय। यदि सबही जैनिश्तालेख यहां लिखे जाय तो इस प्रंथका आकार प्रकार निगना-चौगुना बढ़ जाय, जो पाठकोंके लिये अक्चिकर होगा!

<sup>†</sup> पानेलेस, प्रष्ट ४६ ‡ Ibid p 70 + Ibid pp 90—91

× Mi Ajitapiasada, Advocate, Lucknow reports

"Patna Jain temple renovated in 1964 V S by daughter-in-law of Harakchand On the entrance door
is the life-size image in wood of a muni with a

Kamandal in the right hand & the broken end of
what must have been a plchi in the left"

दिच्या भारतका पुरातत्व और दि॰ मुनि-

श्रच्छा तो श्रव दिल्लाण भारतक शिलालेखादि पुरातत्व पर एक नज़र डाल लीजिये। दिस्ण भारतकी पाण्डवमलय श्रादि गुफाओंका पुरातत्व एक श्रित प्राचीनकालमें वहांपर दिगम्बर मुनियोंका अस्तित्व प्रमाणित करताहै। श्रनुमनामलें (द्रावनकोर) की गुफाश्रोमें दिगंबर मुनियोंका एक प्राचीन श्राश्रम था। वहांपर दोर्घकाय दिगम्बर मूर्तियां। श्रद्धित हैं। दिच्या देश के शिलालेखों महुरा और रामनद ज़िलोंसे प्राप्त प्रसिद्ध ब्राह्मीलिपिके शिलालेखं अति प्राचीन हैं। यह श्रशोककी लिपिमें लिखे हुये है। इसलिये इनको ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दिका समभना चाहिये। यह जैनमंदिरोंके पास बिखरे हुये मिले है और इनके निकटही तीर्थं इरोंकी नम्र मूर्तियां भी थीं। अतः इनका सबन्ध जैनधर्मसे होना बहुत कुछ संभव है। इनसे स्पष्ट है कि ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दि से ही जैनमुनि द्विण भारतमे प्रचार करने लगे थे -। इन शिलालेखोंके अतिरिक्त दिल्ला भारतमें दिगम्बर मुनियोंसे संबन्ध रखने वाले सैकड़ों शिलालेख हैं। उन सबको यहां उपस्थित करना असम्भव है। हां, उनमें से कुछ एक का परिचय इम यहांपर श्रद्धित करना उचित समभते हैं। श्रकेले श्रवण वेलगोलमें हो इतने श्रधिक शिलालेख है कि उनका सम्पादन एक बड़ी पुस्तकमें किया गया है। श्रस्तु;

<sup>-</sup>SSIJ, pt. I pp 33-35

श्रवण वेलगोलके शिलालेखों में प्रसिद्ध दिगम्बर साधुगगा—पहले श्रवण वेलगोलके शिलालेखी से ही दिगम्बर मुनियोंका महत्व प्रमाणित करना श्रेष्ठ है। शक सं० ५२२ के शिलालेखसे वहां पर श्रुतकेवली भद्रवाहु श्रीर मीर्यसम्राट् चन्द्रगुप्तका पिन्चय मिलता है। इन दोनों भहानुभावींने दिगम्बर-वेषमें श्रवणवेलगोलको पवित्र किया था \*। शक सं० ६२२ के लेखमें मौनिगुक्की शिष्या नागमित को तीन मासका व्रत धारण करके समाधिमग्ण करते लिखा है। इसी समयके एक अन्य लेखमें चरित थी नामक मुनिका उल्लेख हैं । धर्मसेन, बलदेव, पद्दिनिगुरु, उत्रसेन गुरु, गुण-संन, पेरुमालु, उल्लिकल, तीर्थद, कुलापक श्रादि दिग∓बर मुनियोंका श्रस्तित्वभी इसी समय प्रमाणित है 🕻 । शक सं० **= ६६ के लेखसे प्रगट है कि गङ्गराजा मार्रसिंहने अनेक** लडाइयां लडकर अपना भुजविकम प्रगट कियाथा श्रीर श्रंतमें श्रजितसेनाचार्यके निकट बङ्कापुरमें समाधिमरण किया था।+

तार्किकचक्रवतीश्री देवकीर्ति—शक संवत् १०८५ के लेखसे तार्किकचक्रवर्ती श्री देवकीर्ति मुनिका तथा उनके शिष्य लक्खनन्दि, माधवेन्दु श्रीर त्रिभुवनमल्लका पता चलता है। उनक विषयमें कहा है:—

<sup>\*</sup> जैशिस०, पृ० १-२

<sup>|</sup> Ibid p 3

<sup>1</sup> lbid pp 4-18

<sup>+</sup>Ibid p 20

"कुर्वेनम किपल वादि-वनोग्र-वन्हये चार्वाक-वादि-मकराकर-वाडवाग्नये। यौद्धोप्रवादितिमिग्प्रविभेद्भानवे श्रीदेवकीर्त्तिमुनये किववादिवाग्मिने॥" × × × × "चतुम्मु ज चतुर्विक्तृनिग्गमागमदुस्सहा। देवकीतिमुखाम्भोजे मृत्यतीति सरस्वती॥"

सचमुच मुनि देवकीर्तिजी अपने समयके अद्वितीय किव, तार्किक और वक्ता थे। वे महामग्रहलाचार्य और विद्वान् थे और उनके समज्ञ सांख्यिक, चार्वाक, नैयायिक, वेदान्ती, बौद्ध आदि सभी दार्शनिक हार मानते थे। &

महाकिवमुित श्री श्रुतकीर्ति—उक्त समयके एक श्रन्य शिलालेखमें मुित देवकीर्तिकी गुरुपरम्परा दी है; जिससे प्रकट है कि मुित कनकनित्द श्रीर देवचन्द्रके भ्राता श्रुतकीर्ति श्रेविद्य मुितने देवेन्द्र सहश विपच्चवादियोंको पराजित किया था श्रीर एक चमत्कारी काव्य राघव-पागडवीयकी रचना की थी, जो श्रादिसे श्रन्तको व श्रन्तसे श्रादिको, दोनों श्रोर पढ़ा जा सके। इससे प्रकट है कि उपरोक्त मुित देवकीर्तिके शिष्य यादव-नरेश नारसिंह प्रथमके प्रसिद्ध सेनापित श्रीर मंत्री हुल्लप थे।

श्री शुभचन्द्र और रानी जवक्कण्डवे—

<sup>\*</sup> जैशिसं o, ço २३-२४

i Ibid pp 24-30

योगीन्द्र घ उनकी गुरुपरम्पराक्षा उल्लेख है । शक सं० १०४५ के लेखसे प्रगट है कि होयमान महाराज गद्धनरेश विष्णुवर्ज्ञनने श्रपने गुरु शुभचन्द्रदेवकी निपद्या निर्माण कराई थी। इनकी भावज जवक्कण्यंकी जैनधमंगे हुद्द श्रद्धा थी श्रीर वह दिगम्बर मुनियाको दानादि देकर सहकार किया करती थी + । उनके विषयमें निम्नप्रकार उल्लेख है :—

"दोरेये जक्क णिकव्येगी भुवनदोल् चारित्रदाल् शीलदोल् परमश्रीजिनपूजेयोल् सकलदानाध्यर्यदोल् मत्यदाल्। गुरुपादाम्बुनभक्तियोल् विनयदोल् भद्यकर्मलंकन्ददा— दिग्दं मन्निसुतिर्णं पेम्पिनेडेयाल् मत्तन्यकान्ताजनम्॥"

श्रीगोल्लाचार्य प्रभृत अन्य दिगंवराचार्य शक सं०१०३७ के लेलमें है कि मुनि वैकाहययोगीके तपके प्रभाव से एक ब्रह्म-राज्ञस उनका शिष्य होगया था। उनके स्मरणमात्रसे बड़े २ भृत भागते थे, उनके प्रतापसे करस्रका तैल घृतमें परिवर्तित होगया था। गोल्लाचार्य मुनि होने के पहले गोल्लदेशके नरेश थे। नृत्न चन्दिल नरेशके वंश चूडा-मणि थे। सकलचन्द्रमुनिके शिष्य मेघचन्द्र त्रेविद्य थे, जो सिद्धान्तमें वीरसेन, तकमें श्रक्तद्व श्रीर ज्याकरणमें पूज्यपाद के समान विद्वान् थे ×। शक सं०१०४४के लेखमें दण्डनायक गद्गराजकी धर्मपत्नी लद्गीमतिके गुण, शील श्रीर दानकी

<sup>‡</sup> Ibid. pp 33-42

<sup>+</sup>Ibid pp 43--49

<sup>×</sup>Ibid. pp. 56--66

प्रशंसा है। वह दिगम्बराचार्य श्री शुमचन्द्रजी की शिष्या थीं। इन्हीं श्राचार्यको एक श्रन्य धर्मात्मा शिष्या राजसम्मानित चामुगडकी क्त्री देवमति थी — । शक सं० १०६८ के लेखमें श्रन्य दिगम्बर मुनियोंके साथ श्री शुमकीर्ति श्राचार्य का उल्लेख है, जिनके सम्मुख वादमें बौद्ध, मीमांसकादि कोई भी नहीं ठहर सकता था। इसीमें श्री प्रमाचन्द्रजो की शिष्या विष्णुवर्द्धन नरेशकी पटरानी शान्तलदेवीकी धर्म- परायणताका भी उल्लेख है। +

शक सं० १०५० के लेखमें श्रो महाबीर स्वामीके बाद दि० मुनियों की शिष्यपरपराका बखान है; जिनमें श्रुतकेवली भद्रवाहु श्रीर सम्राट् चन्द्रप्तमीर्थ्यका भी उल्लेख है। कुन्द-कुन्दाचार्यके चारित्र-गुणादिका परिचयभी एक श्रोक द्वारा कराया गया है।

श्री कुन्द्कुन्द और समन्तभद्र श्राचार्य इन श्राचार्यको एक श्रन्य शिलालेखमें मृलसंघका श्रश्रणी लिखा है। उन्होंने चारित्रकी श्रेष्ठतासे चारणऋदि प्राप्तकी थी, जिसके बलसे वह पृथ्वीसे चार श्रङ्गुल ऊपर चलते थे×। श्री समन्तभद्राचार्य जी के विषयमें कहा गया है:—

"पूर्वं पाटलिपुत्र-मध्य-नगरे भेरी मया ताड़िता पश्चानमालव-सिन्धु-ठक-विषये कांचीपुरे वैदिशे।

<sup>-</sup>Ibid, pp 67--70 +Ibid,, pp. 80--81 × Ibid., Intro., p. 140

प्राप्तोऽहंकरहाटकं वहु-भटं विद्योत्कटं सङ्कटं वादात्थीं विचराम्यहन्नरपते श्राह् लविक्रोडितम् ॥७॥ अवदु-तटमटतिक्कटिति स्फुट-पटु-वाचाट धूर्ज्यटेरपिजिह्या। वादिनि समन्तभद्रे स्थितवतितवसदस्य भूपकास्थान्येषां ॥८॥"

भाव यही है कि श्री समन्तमद्रस्वामीने पहले पाटलिपुत्र नगरमें वादमेरी चजाई थी। उपरान्त वह मालव, सिंधु,
पञ्जाब, कांचीपुर, विदिशा श्रादिमें वाद करते हुये करहाटक
नगर (कराड़) पहुँचे थे श्रीर वहाँ की राजसभामें वाद-गर्जना
की थी। कहते हैं कि वादी समन्तमद्रकी उपस्थितिमें चतुराईके साथ स्पष्ट, शीझ श्रीर बहुत बोलने वाले धूर्जटिकी
जिह्ना ही जब शीझ श्रपने विलमें घुस जाती है—उसे कुछ
बोल नहीं श्राता—तो फिर दूसरे विद्वानोंकी तो कथा ही क्या
है ? उनका श्रस्तित्व तो समन्तमद्रके खामने कुछभी महत्व
नहीं रखता। सचमुच समन्तमद्राचार्य जैनधर्मके श्रमुपम रत्न
थे। उनका वर्णन श्रनेक शिला लेखोंमें गौरवरूपसे किया गया
है । तिरुमकूडलु नरसीपुर ताल्लुकेके शिलालेख नं० १०५ के
निम्न पद्यमें उनके विषयमें ठोक ही कहा गया है कि:—

समन्तभद्रस्संस्तुत्यः कस्य न स्थान्मुनीश्वरः। वाराणसोश्वरस्यात्रे निर्जिता येन विद्विपः ॥

अर्थात्—"वे समन्तमद्र मुनीश्वर जिन्होंने वाराणसी (वनान्स) के राजाके सामने शत्रुश्लोंको—मिश्येकान्तवादियों को—परास्त किया है, किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं ? वे सभीके द्वारा स्तुति किये जानेके योग्य है।" शिवकोटि नामक राजाने श्री समन्तमद्रजीके उपदेशसे ही जैनेन्द्रीय दीलां ग्रहणको थी।

श्री बक्रयीव आदि दिगम्बराचार्यः दिगम्बराचार्य श्री वक्रग्रीवके विषयमें उपरोक्त श्रवण्येल-गोलीय शिला लेख बताता है कि वे छुः मास तक 'श्रथ' शब्द का अर्थ करने वाले थे। श्री पात्रकेसरी गुरू त्रिलच्ए सिद्धा-न्तके खराडनकर्ता थे। श्रीवद्ध देव चूड।मणि काव्यके कर्ता कवि दराडी द्वारा स्तुत्य थे।स्वामो महेश्वर ब्रह्मराज्ञसोद्वारा पूजित थे। अकलङ्क स्वामी बौद्धोंके विजेताथे। उन्होंने साहस तुङ्ग गरेशके सन्मुख, हिमशीतल गरेशकी सभामें उन्हें परास्त किया था। विमलचन्द्र मुनिने शैव पाशुपनादिवादियोंके लिये 'शत्रभयद्भर' के भवनद्वार पर नोटिस लगा दिया था । पर षादिमल्लने कृष्णराजके समदा वाद कियाथा। मुनि वादिराज ने चालुक्यचकोरवर जयसिंहके करकमें की चिं प्राप्तकी थी। श्राचार्यं शान्तिदेव होयशाल नरेश विनयादित्य द्वारा पूज्य थे। चतुम्मुं अदेव मुनिगाजने पाराड्य नरेशसे 'स्वामी' की उपाधि प्राप्त की थी और आइवमल्लनरेशने उन्हें 'चतुमु 'ख-देव' रूपी सम्मानिन नाम दिया था। गृज़ यह कि यह शिला लेख दिग० मुनियाँके गौगव-गाथासे समन्वित है।

दिगम्बराचार्य श्री गोपनिद्—शक सं० १०२२ (नं० ५५) के शिला लेखसे जाना जाता है कि मृल सङ्घ

<sup>\*</sup> जैशिसंo, पृ० १०१—११४

देशीयगण श्राचार्य गोपनिन्द बहु प्रसिद्ध हुए थे। 'वह बड़े भारी किव श्रीर तर्कप्रवीण थे। उन्होंने जैनधर्मकी वैसी ही उन्नित की थो जैसी गङ्गनरेशों के समयमें हुई थी। उन्होंने धूर्जिटकी जिह्वाको भी स्थिगित कर दिया था।' देशदेशान्तरमें विहार करके उन्होंने सांख्य, बोद्ध, चार्वाक, जैमिनि, लोका यन श्रादि विपत्ती मर्तोको होनप्रम बना दिया था। वह परमत्तपके निधान, प्राणीमाञ्चके हितेषो श्रीर जैन शासनके सकल कलापूर्ण चन्द्रमा थे । होयसलनरेश परेयङ्ग उनके शिष्य थे, जिन्होंने कई श्राम उन्हें भेंट किये थे। ×

धारानरेश पूजित प्रभाचन्द्र—इसी शिला लेखमें मुनि प्रभाचन्द्र जो के विषयमें लिखा है कि वे एक सफल वादीथे और धारानरेश मौजने अपना शोश उनके पवित्र चरणोंमें रक्खा था।

श्री दामनिद्—श्री दामनिद्मुनिको भी इस शिला लेखमें एक महावादी प्रगट किया गया है, जिन्होंने बौद्ध, नैयायिक श्रौर वैष्णवोंको शास्त्रार्थमें परास्त किया था। महावादी 'विष्णु-भट्ट'को परास्त करनेके कारण वे 'महावादि विष्णुभट्टघरट्ट' कहे गये हैं। #

<sup>†</sup> जैशिस0,पृ०११७ 'वरमतपो निधान, वसुधैककुटुम्बजैनशासना-म्बर-परिपूर्णंबन्द्र-सकलागम — तत्व-पदार्थ-शास्त्र-विस्तर-वचनाभिराम गुण-रत्न-विभूषण गोपणन्दि ।'

<sup>×</sup> जैशिसo, पृ० ३६४ ‡ जैशिसo पृ०११=

<sup>\* &</sup>quot;बोह्नोर्व्वीयर-शम्ब नय्यायिक-कञ्ज-कुञ्ज विघु-विम्ब । श्री दामनन्दिविबुध चुद-पहावादि-विष्णुपट्ट-घरह ॥१६॥"

<sup>—</sup>जैशिस॰, पृ०११८

श्री जिनचन्द्र—श्री जिनचन्द्र मुनिको यह शिलालेख व्याकरणमें प्र्यपाद, तर्कमें भट्टाकलङ्क श्रीर साहि-त्यमें भारवि बनलाता है। †

चालुक्यनरेश-पूजित श्री वासवचन्द्र— श्री वासवचन्द्र मुनिने चालुक्य नरेशके कटकमें 'वाल-सर-स्वती' की उपाधि प्राप्तकी थो, यहभी इस शिलालेखसे प्रगट है। स्याद्वाद श्रीर नर्क शास्त्रमें यह प्रवीण थे।‡

सिंहलनरेश द्वारा सम्मानित यशःकीर्त्ति मुनि—श्री यशःकीर्त्ति मुनिको उक्त शिला लेख
सार्थक नाम वताना है। वे विशाल कीर्त्तिको लिये हुये स्याद्वाद-सूर्य ही थे। वौद्धादि वादियोंको उन्होंने परास्त किया
था।तथा सिंहल-नरेशने उनके पूज्यपादीका पूजन कियाथा। +

श्रीकल्याण कीर्त्ते—श्री कल्याण कीर्त्तं मुनि

<sup>ं</sup> जैनेन्द्र पूज्य (पादः) सकलसमयतके च भद्दाकलङ्कः । साहित्ये मार्गवस्स्यात्कवि- क-महावाद-वाग्मित्व-रुन्दः । गीते वाये च,नृत्ये दिशि विदिशि च सवर्ति सत्कीर्त्ति मूर्तिः । स्थेयारद्वीयोगिष्टन्दार्षि तपद जिनचन्द्रो वितन्द्रोम्नीन्दः ॥

<sup>्</sup>री जैशिसo, पृ०११६- "चालुक्य-कटक-मध्ये वाल-सरस्वतिरिति प्रसिद्धि प्राप्तः।"

<sup>+ &</sup>quot;श्रीमान्यशः कोर्ति-विशालकीर्ति स्याद्वाद-तर्कान्ज-विवोधनाककैः। चौद्वादि-वादि-द्विप-शुम्भ-भेदी श्री सिहलाधीश-वृताग्दर्यं पाद्यः

को उक्त शिलालेख जोवोंके लिये कल्याणकारक प्रगट करता है। वह शाकनी आदि वाधाओंको दूर करनेमें प्रवीण थे। ×

श्री त्रिमुष्टि मुनीन्द्र बड़े सैद्धान्तिक बताये गये हैं। वे नीन मुट्टो अन्नका ही आहार करतेथे। सारांश यह कि उक्त शिलालेज दिगम्बर मुनियोंकी गौरव गाथाको जाननेके लिये एक अच्छा साधन है। -

वादीन्द्र श्रभयदेव —शक्तसं०१३२०(नं०१०५)
के शिलालेखमें भी अनेक दिगम्बराचार्यों को कीर्ति गाथाका
बखान है। वादोन्द्र श्रमयदेवस्रि ने बौद्धादि परवादियों को
प्रतिभाहीन बना दिया था। यही बात श्राचार्य चारुकीर्तिके
विषयमें कही गई है।

होयसाल वंशके राज गुरु दि० मुनि—-श्वक सं० १२०५ (न० १२६)में होयसाल वंशके राजगुरु महा मगडलाचार्य माधनदि का उल्लेख हैं; जिनके शिष्य बेल्गोल के जौहरी थे।
\$\\$\$

योगी दिवाकरनिद्—नं १३६ के शिलालेख में यागी दिवाकरनिद तथा उनके शिष्योंका नर्णन है। एक

<sup>×</sup> कल्याणकीर्ति नामाभूद्भव्य-कल्याण कारक । शाकिन्यादि-ग्रहाणाच निर्दाटन-दुद्धैर ॥ -जैशिस०, पृ० १२१

<sup>- &</sup>quot;मुष्टि-त्रय-प्रमिताशन-तुष्ट शिष्ट-प्रिय स्त्रिमुष्टिमुनीन्द्र ।"

<sup>+</sup> जीगिसा, पूर् १६ =- २०७

<sup>1</sup> Ibid, p. 253

गन्ती नामक भद्रमहिलाने उनसे दीचा लेकर समाधिमरण किया था।×

एकसी आठवर्ष तपकरनेवाले दि • मुनि -नं ॰ १५६ शिलालेख प्रगट करता है कि कालन्त्रके एक मुनि-राजने कटवप्र पर्वत पर एक सौ आठ वर्षे तक तप करके समाधिमरण किया था। -

गर्ज़ यह है कि श्रवण वेलगोलके प्रायः सव दी शिला लेख दिगम्बर मुनियोंकी कीर्त्ति श्रौर यशको प्रगट करते हैं। राजा श्रीर रङ्क सब ही का उन्होंने उपकार किया था। रण-स्रेत्रमें पहुँच कर उन्होंने वीरोंको सन्मार्ग सुमाया था। राजा रानी, स्त्रो-पुरुष, सबही उनके भक्त थे।

दिग्ध भारत के अन्य शिला लेखों में दिग्ध मुनि—अवण वेलगोल के अतिरिक्त द्विण भारत के अन्य स्थानों से भी अने क शिला लेख मिले हैं, जिनसे दिग्ध्य मुनियों का गौरव प्रकट होता है। उनमें से कुछका संग्रह प्रो० शेषगिरिरावने प्रगट किया है; जिससे विदित होता है कि दिगम्बर मुनि इन शिलालेखों में यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान धारण-मौनानुष्टान-जप-समाधि—शोलगुण—सम्पन्न लिखे गये हैं कि। उनका यह विशेषण उन्हें एक सिद्ध-योगी प्रगट करता है। प्रो० साथ उनके विषयमें लिखते हैं कि:—

<sup>×</sup> Ibid, p 289

<sup>-</sup> Ibid, p 308

<sup>\*</sup> SSIJ., pt II p 6

"From these epigraphs we learn some details about the great ascetics and acharyas who spread the gospel of Jainism in the Andhra-Karnata desa. They were not only the leaders of lay and ascetic disciples, but of roval dynasties of warrior clans that held the destinies of the peoples of these lands in their hands "†

भावार्थ—"उक्त शिलालेख-सग्रहसे उन महान् दिगंबर
मु नियों और आचार्योंका पिरचय मिलता है, जिन्होंने आँन्ध्रकर्णाट देशमें जैनधर्मका संदेश विस्तृत किया था। वे मात्र
श्रावक और साधु शिष्योंके ही नेता नहींथे, बिक उन चित्रय
कुलोंके राजवंशोंके नेताथे कि जिनके हार्थोंमें उन देशोंकी प्रजा
के भाग्यकी वागडोर थी।"

दिगस्बराचार्यों का महत्व पूर्ण कार्य— सचमुच दिगम्बर मुनियोंने बड़े २ राज्योंकी स्थापना श्रीर उनके संचालनमें गहरा भाग लिया था । पुलल (मद्रास) के पुरातत्वसे प्रगट है कि एक दिगम्बराचार्यने श्रसभ्य कुटुम्बों को जैनधर्ममें दीन्तित करके सभ्य शासक बना दिया था। वे जैनधर्मके महान् रत्तक थे श्रीर उन्होंने धर्म लगनसे प्रेरित हो कर बड़ी २ लडाइयां लडी थाँ । उनने ही क्या, बिक दिग-म्बराचार्योंके श्रनेक राजवंशी शिष्योंने धर्म संशाममें श्रपना भुज-विक्रम प्रगट किया था। जैन शिलालेख उनकी रएगाथा-

<sup>†</sup> Ibid, p 68

<sup>‡</sup> OII., p 236

श्रों से श्रोतप्रोत हैं। उदाहरणतः गङ्गसेनापित स्त्रसूडामिण श्री सामुग्डरायको हो लेलीजिए, वह जैनधर्मके हढ़ श्रद्धानी ही नहीं, बिलक उसके तत्वके ज्ञाता थे। उन्होंने जैनधर्म पर कई श्रेष्ट ग्रन्थ लिखे हैं श्रीर वह श्रावकके धर्माचारका भी पालन करते थे; किन्तु उस परभी उन्होंने एक नहीं अनेक सफल संग्रामों में अपनी तलवारका जौहर ज़ाहिर कियाधा +। सस्मुख जैनधर्म मनुष्यको पूर्ण स्वाधीनताका सन्देश सुनाता है। जैनासार्थ निःशङ्क श्रीर स्वाधीन होकर वही धर्मोपदेश जनताको देतेहैं जो जनकल्याणकारी हो। इसीलिये वह 'वसु ध्रैवकुटम्बक' कहे गये हैं। भीकता श्रीर श्रन्याय तो जैनमुनियों के निकट फटकभी नहीं सकता है।

प्रो० सा० के उक्त संग्रहमें विशेष उहलेखनीय दिगम्ब-राचार्य श्रो भावसेन त्रैवेद्य चक्रवर्ती, जो वादियोंके लिये महाभयानक (Terror to disputant) थे, वह और बवराज के गुरू (Preceptor of Bava king) श्रो भावनन्दि मुनि हैं × । अन्य श्रोतसे प्रगट है कि—

उपरान्त के शिलाले खों में दि० मुनि— सन् १४७८ ई० में जिल्लीप्रदेशमें दिगम्बराचार्य श्री वीर-सेन वहु प्रसिद्ध हुये थे। उन्होंने लिङ्गायत-प्रचारकों के समज्ञ वादमें विजय पाकर धर्मोद्योत किया था श्रीर लोगों को पुनः

<sup>+</sup> बोर, वर्ष ७ ए० २--११

x SSIJ, pt VI pp. 61-62

जैनधर्ममें दीन्तित किया था ॥ कारकलमें राजा वीरपाग्ड्यने दिगम्बराचार्यों को आश्रय दिया था और उनके द्वारा सन् १४३२ में श्रो गोम्मट-मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी, जिसे उन्होंने स्थापित कराया था। एक ऐसी ही दिगम्बर मूर्ति की स्थापना वेग्नूरमें सन् १६०४ में श्रो तिम्मराज द्वारा की गई थी। उस समयभी दिगम्बराचार्यों ने धर्मोद्योत किया था। सन् १५३० के एक शिलालेखसे प्रगट है कि श्रीरंगनगरका शासक विधर्मी होगया था, उसे जैनसाधु विद्यानन्दिने पुनः जैनधर्ममें दीन्तित किया था।

दि० मुनि श्री विद्यानं दि— इसी शिलालेख से यहभी प्रगट हे कि "इन मुनिराजने जारायणपट्टनके राजा नददेवकी सभामें नंदनमल्ल भट्टको जीता, सातवेन्द्र राजा केशरीवर्माकी सभामें वादमें विजय पाकर 'वादी' पाया, सालुवदेव राजाकी सभामें महान विजय पाई, विलिगे के राजा नरसिंहकी सभामें जैनधर्मका माहात्म्य प्रगट किया, कारकल नगरके शासक भैरव राजाकी सभामें जैनधर्मका प्रभाव विस्तारा, राजा कृष्णुरायकी राजसभामें विजयी हुए, कोपन व श्रन्य तीथों पर महान उत्सव कराये, श्रवणवेलगोल के श्री गोम्मटस्वामीके चरणोंके निकट श्रापने श्रमृतकी वर्ष के सभान योगाभ्यासका सिद्धांत मुनियोंको प्रगट किया, जिरसप्पामें प्रसिद्ध हुये, उनकी श्राहानुसार श्रीवरदेव राजा

<sup>\*</sup> वीर, वर्ष प्र पृष्ठ २४६ 📫 जैघ०, पृ० ७० व DG.

ने कल्याण पूजा कराई और वह संगी राजा और पद्मपुत्र कृष्णदेवसे पूज्य थे।+" वह एक प्रतिभाशाली साधु थे और उनके अनेक शिष्य दिगम्बर मुनिगण थे।

सारांशतः दिन्ताग भारतके पुरातत्वसे वहां दिगम्बर मुनियोंका प्रभावशाली श्रस्तित्व एक प्राचीनकालसे बराबर सिद्ध होता है। इस प्रकार भारत भरका पुरातत्व दिगम्बर जैन मुनियोंके महती उत्कर्षका द्योतक है।

## [ 38 ]

## विदेशों में दिगम्बर मुनियोंका विहार।

'India had pre-eminently been the cradle of culture and it was from this country that other nations had understood even the rudiments of culture. For example, they were told, the Buddhistic missionaries and Jaina monks went forth to Greece and Rome and to places as far as Norway and had spread their culture.' \$

-Prof. M S. Ramaswamy Iyengar.

जैन पुराणोंके कथनसे स्पष्ट है कि तीर्थक्करों और श्रमणोंका विहार समस्त श्रार्यखंडमें हुआ था। वर्तमानकी

<sup>+</sup> मजैस्माः, पृ० ३२०--३२१

<sup>8</sup> The 'Hindu" of 25th July 1919 & JG. XV27

जानी हुई दुनियांका समावेश आर्यखंडमें हो जाना है †।
इसिलये यह मानना ठीक है कि अमरीका, यूरोप, ऐशिया
आदि देशोंमें एक समय दिगम्बर धर्म प्रचलित था और
वहां दिगम्बर-मुनियोंका विहार होता था। आधुनिक विद्वान
भी इस बादको प्रकट करते हैं कि बौद्ध और जैनिसस्तुगण
यूनान, रोम और नारवे तक धर्म प्रचार करते हुये पहुँचे थे!

किन्तु जैनपुराणोंके वर्णन पर विशेष ध्यान न देकर यदि ऐतिहासिक प्रमाणों पर ध्यान दिया जाय, तो भी यह प्रगट होता है कि दिगम्बर मुनि विदेशों में श्रपने धर्मका प्रचार करने को पहुँचे थे। भ० महाबीर के विहार विषय में कहा गया है कि वे आकर्नाय, वृक्तार्थप, वाल्हीक, यवनश्रुति, गांधार, काथतोय, तार्ण और कार्ण देशों में भी धर्म प्रचार करते हुये पहुँचे थे –। ये देश भारतवर्ष के बाहरहा प्रगट होते हैं। आकर्नीय सभवतः श्राक्ष सीनिया (Oxiana) है। यवनश्रुति यूनान श्रथवा पारस्यका द्योतक है। बाल्हीक बल्ख (Balkh) है। गांधार कंधार है। काथतोय रेड-सी (Red Sea) के निकट के देश हो सकते है। तार्ण-कार्ण त्रान श्रादि प्रतीत होते हैं श्राह दशामें कंधार, यूनान, भिश्र श्रादि देशों में भग वानका विहार हुश्रा मानना ठीक है +।

क् मपान, १४६-१४७

<sup>-</sup> हरिवशपुराण, सर्ग ३ श्लो ३ ३-७

<sup>\*</sup> वीर, वर्ष ६ श्रङ्क ७

<sup>+</sup> सनैइ०, भा० २ पृ० १०२-१०३

सिकन्दर महान्के साथ दिगम्बर मुनि कल्याण यूनान के लिये यहांसे प्रस्थानिन होगये थे और एक अन्य दिगंवरा-चार्य यूनान धर्मप्रचारार्थ गये थे, यह पहले लिखा जा चुका है। यूनानी लेखकोंके कथनसे वैक्ट्रिया (Bactria) ‡ और श्यूपिया (Ethiopia) & नामक देशोंमें श्रमणोंके विहारका पता चलताहै। ये श्रमणागण दि० जैनहीं थे, क्योंकि वौद्ध श्रमण तो सम्राट् श्रशोंक उपगन्त विदेशोंमें पहुँचेथे।

श्रमीकाके मिश्रश्रीर श्रवीसिनिया देशोंमें भी एक समय दिगम्बर मुनियोंका विद्वार हुआ प्रगट होता है, क्योंकि वहां की प्राचीन मान्यतामें दिगम्बरत्वको विशेष श्राद्र मिला प्रमा-णितहै । मिश्रमें नग्न मूर्तियांभी बनीधों श्रीर वहांकी कुमारी सेंटमेरी (St. Mary) दिगम्बर साधुके भेषमें रहीथी। मालूम होताहै कि रावणकी लड्डा श्रमीकाके निकटही थी श्रीर जैन-पुराणोंसे यह प्रगटही है कि वहां श्रनेक जैनमन्द्र श्रीर दिग-म्बर मुनिथे। †

यूनानमें दिगम्बर मुनियोंके प्रचारका प्रभाव काफी हुआ प्रगट होताहै। वहांके लोगोंमें जैनमान्यताओंका आदर होगयाथा। यहां तक कि डायजिनेस (Diogenes) और सम्भवतः पैर्रहो (Pyrrho of Elis) नामक यूनानी तत्व

<sup>‡</sup> AI p. 104

<sup>\*</sup> AR, III p 6. व जैन होस्टल मैगजीन भाग ११ पृ० ६

नं भवा०, पृ० १६०-२०२

वेत्ता दिगम्बर वेपमें ग्हेथे ‡। पैर्रहोने दिगम्बर मुनियोंके निकट शिचा ग्रहणकी थी। यूनानियोंने नग्न मूर्तियांभी वनाईथीं; जैसे कि लिखा जा चुकाहै।

जब यूनान और नारवे जैसे दूगके देशों में दिगम्बर मुनि
गण पहुँचेथे, तो भला मध्य-ऐशियाके अरव ईरान और
अफगानिस्तान आदि देशों में वे क्यों न पहुंचते ? सचमुच
दिगम्बर मुनियोंका बिहार इन देशों में एक समयमें हुआथा।
मौर्य सम्राट् सम्प्रतिने इन देशों में जैन अमणोंका विहार कराया
था, यह पहले ही लिखा जाचुकाहै। मालूम होताहै कि दिगम्बर मृनि अपने इस प्रयासमें सफल हुयेथे, क्योंकि यह पता
चलताहै कि इस्लाम मज़हबकी स्थापनाके समय अधिकांश
जैनी अरव छोडकर दिल्ए-भारतमें आ बसेथे +। तथा हुएन
सांगके कथनसे स्पष्टहै कि ईस्की सातवीं शताब्द तक दिगरवर मुनिगण अफगानिस्तानमें अपने धर्मका प्रचार करते
रहेथे ×।

दिगम्बर मुनियोंके धर्मोपदेशका प्रभाव इस्लाम मजहब पर बहुत-कुछ पडा प्रतीत होता है। दिगम्बरत्वके सिद्धांतका इस्लाम-मज़हबर्मे मान्य होना, इस धातका सबूत है। श्रावी

<sup>‡</sup> NJ, Intro p 2 & "Diogenes Lacitius (IX 61 & 63) refers to the Gymnosophists and asserts that Pyriho of Elis, the founder of pure Scepticism came under their influence and on his return the Elis imitated their habits of life"—EB, XII 753

<sup>+</sup> Ar, 1X. 284 × हुमा0, पू॰ ३७

कवि और तत्ववेत्ता अवु-ल्-अला (Abu-l-Ala; ई० ६७३—१०५=)की रचनाश्रोमें जैनत्वकी काफी सलक मिलती है। श्रद्यु-ल्-श्रला शाकभोजी तो थेही; परन्तु वह म० गाँघीकी नरह यहभी मानतेथे कि एक अहिंसकको दूध नहीं पीना चाहियं । मधुकाभी उन्होंने जैनौकी तरह निषेध कियाथा। श्रहिसा धर्मको पालनेक लिये श्रवुल् श्रलाने समझेके जूलीका पदननासी बुरा समभाधा और नश रहना वह बहुत श्रव्छा समभतेथे। भारतीय साधुश्रांका अन्तसमय श्रक्षिचितापर वैठकर शरीरको भस्म करते देखकर, वह वड़े श्राश्चर्यमें पड़ गयेथे। इन सब वातांसे यह स्पष्टहै कि अबु ल्-अला पर दिगम्बर जैनधर्मका काफी प्रभाव पड़ा था श्रीर उनने दिग-म्यर मुनियों को सल्लेखनावतका पालन करते हुये देखा था ÷। वह श्रवश्यदी दिगम्वर मुनियोंके संसर्गमें श्राये प्रतोत होते हैं। उनका ग्रधिक समय यगृदादमें व्यतीत हुआथा।

लद्भा (Cerlon) में जैनधर्मकी गति प्राचीनकाल से । ईस्वीपूर्व चौधी शताब्दिमें सिहलनरेश पाएडुकाभयने वहाँ के राजनगर अनुरुद्धपुरमें एक जैनमन्दिर और जैनमठ बन-वायाथा। निर्प्रन्थ साधु वहाँ पर निर्वाध धर्मप्रचार करतेथे। इक्कीस राजाओं के राज्यतक वह जैनविद्दार और मठ वहाँ मीजृद रहेथे, किन्तु ई० पू० ३= में राजा वहगामिनीने उनकों नष्ट कराकर उनके स्थानपर यौद्ध विद्दार बनवायाथा छ।

<sup>-</sup> जैथ०. २० ४६६ 🕒 + महावंश, AISJ p 37

उसपरभी, दिगस्वर मुनियां ने जैनधर्मके प्राचीनकेन्द्र लड्का या सिंहलद्वीपको विलकुलही नहीं छोड़ दियाथा । मध्यकालमें मुनि यश कीर्ति इतने प्रभावशाली हुयेथे कि तत्कालीन सिंहल नरेशने उनके पाद-पद्मोंकी अर्चा कीथी ।

सारांशतः यह प्रकटहै कि दिगम्वर मुनियांका विहार विदेशोंमेंभी हुआधा। भारतेतर जनताकाभी उन्होंने कल्याण कियाथा।

#### ( २५)

## मुसलमानी वादशाहतमें दिगम्बर मुनि।

"O son, the kingdom of India is full of different religions....... It is incumbent on thee to wipe all religious prejudices off the tablet of

the heart; administer justice according to the ways of every religion.

मुसलमान और हिन्दुओं का पारस्परिक स्वश्चन्ध्र—ई० न्वीं—१०वीं शताब्दिसे शरवके मुसलमानों ने भारतवर्षपर श्राक्रमण करना प्रारम्भ कर दियाथा; किन्तु कई शताब्दियों तक उनके पैर यहां पर नहीं जमेथे। वह लूटमार करके जो मिला उसे लेकर श्रपने देशको लीट जातेथे। इन

<sup>†</sup> जैशिसंo पूर १११ o) ‡ QJMS., Vol.XVIII p. 116

प्रारंभिक ग्राक्रवणोंमें भारतके स्त्री पुरुषोंकी एक बड़ी संख्यामें हत्या हुईथो श्रीर उनके धर्ममन्दिर श्रीर मुर्तियांभी खूब तोड़ीगई थां। तिमूरलंगने जिस रोज दिल्ली फतहकी उस रोज उस ने एक लाख भारतीय कैदियोंको तोप दम करवा दिया +। सचमुचप्रारम्भमें मुसलमान श्राक्रमणकारियोंने दिन्दुस्तानको चेतरह तबाह किया;किन्तु जब उनके यहांपर पैर जमगये और वे यहां रहने लगे तो उन्होंने हिन्दुस्तानका होकर रहना ठीक समभा। यहाँकी प्रजाको संतोषित रखना उन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य माना। बाबरने अपने पुत्र हुमाय् को यही शिद्धादी कि "भारतमें श्रनेक मतमतान्तरहैं,इसलिये श्रपने हृद्यको धार्मिक पत्तपातसे साफ रख श्रौर प्रत्येक धर्मकी रिवाजीके मुताबिक इन्साफ कर" परिखाम इसका यह हुआ कि हिन्दुओं और मुसलमानोंमें परस्पर विश्वास श्रीर प्रेमका बीज पड़ गया । जैनोंके विषयमें प्रो॰ डॉ॰ हेल्मुथ वॉन ग्लाजेनाप कहते हैं कि "मुसलमानां श्रीर जैनोंके मध्य हमेशा वैरभरा सम्बन्ध नहीं था "" "( विक्त ) मुसलमानों और जैनोंके बीच मित्रताका भी सम्बन्ध रहाहै ÷।"इसी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धकाहा यह परि-णाम था कि दिगम्बर मुनि मुसलमान वादशाहाँके राज्यमें भी श्रपने धर्मका पालन कर सकेथे।

<sup>+</sup>Elliot III p 436 "100000 in fidels, im-

<sup>-</sup>Maljuzat-ı Timuri.

<sup>-</sup> DJ., p 66 & नेप0, पू0 ६=

ईस्वी दसवीं शताब्दिमें जब अरवका सौदागर सुलेमान यहां आया तो उसे दिगम्बर साधु बहु-संख्यामें मिले थे, यह पहले लिखा जा चुका है। गर्ज यह कि मुसलमानोंने आतेही यहां पर नंगे दरवेशोंको देखा। महमूद गज़नो (१००१) और महमूद गौरी (११७५) ने अनेक वार भारत पर आक्रमण किये, किन्तु वह यहां उहरे नहीं। उहरे तो यहां पर 'गृलाम खानदान' के सुल्तान और उन्होंसे भारत पर मुसलमानी बादशाहतकी शुरुआत हुई समभना चाहिये। उन्होंने सन् १२०६से १२६० ई० तक राज्य किया और उनकेवाद खिलजी, तुगलक और लोदीं वंशोंके बादशाहोंने सन् १२६० से १५२६ ई० तक यहां पर शासन किया।

मुहस्मद ग़ौरी और दिगम्बर मुनि— इन बादशाहों के ज़माने में दिगम्बर मुनिगण निर्वाध धर्म-प्रचार करते रहे थे, यह बात जैन एवं अन्य श्रोतां से स्पष्ट है। गुलाम बादशाहों के पहले ही दिगम्बर मुनि सुल्तान महमूदका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर खुके थे १। सुल्तान महम्मद-ग़ारी के सम्बन्ध में तो यह कहा जाता है कि उसकी बेग्मने

<sup>\*</sup> Oxford pp 109-130

<sup>† &#</sup>x27; श्रुलकेश्वरपुराद्भरवच्छनगरे राजाधिराजपरमेश्वर यवन राय-शिरोमणि महम्मद्रपातशाह सुरत्राणसमस्या पूर्णादिखलदृष्टिनिपातेनाष्टादश वर्षपायपाप्तदेवलोकश्रीश्रुतवीरस्वामिनाम् ।" — श्रर्थात् - "श्रुलकेश्वसुर के

#### दिगम्बरत्व और दि० मुनि०

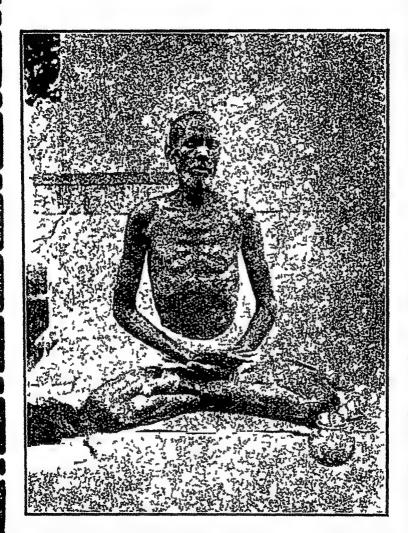

स्वर्गीय १००८ मुनि चन्द्रकीर्तिजी तपोरत्न ! [पृ० २६६]

[ पेताक दशा का चित्र ]



दिगम्बर आचार्यके दर्शन किये थे । इससे स्पष्ट है कि उस समय दिगम्बर मुनि इतने प्रभावशालीथे कि वे विदेशी आक-मणकारियोंक। ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ थे ।

गुलाम बादशाहत में दिगंबर मुनि—
गुलाम बादशाहतके ज़मानेमें भी दिगम्बर मुनियोंका अस्तित्व
मिलता है। मृलसंघ सेनगणमें उस समय श्रीदुर्लभसेनाचार्य,
श्री घरसेनाचार्य, श्रीवेण, श्रीलद्मीसेन, श्री सोमसेन प्रभृत
मुनियुंगव शोभाको पा रहे थे। श्री दुर्लभसेनाचार्यने श्रङ्ग,
कलिङ्ग, काश्मीर, नैपाल, द्राविड़, गौड, केन्ल, तैलंग, उड़
श्रादि देशोंमें विहार करके विधमीं श्राचार्थों को इतप्रभ किया
था +। इसी समयमें श्रोकाष्टासंघमें मुनिश्रेष्ट विजयचन्द्र
तथा मुनि यशःकीर्ति, श्रभयकीर्ति, महासेन, कुन्दकीर्ति,
त्रिमुवनचन्द्र, रामसेन श्रादि हुये प्रतीत होते हैं × ! ग्वालियरमें भी श्रकलंकचन्द्रजी दिगम्बर वेषमें सं० १२५७ तक
रहे थे। -

भरोचनगरमें राजेश्वर स्वामी यवनराजाओं में श्रेष्ठ महम्मद बादशाह के श्राचा समस्या की पूर्तिसे तथा दृष्ट होने से १८ वर्ष की श्रवस्था में स्वर्ग गए हुए श्री श्रतवीर स्वामी हुए।

<sup>-</sup>जैसिमा०, मा० १ कि २-३ पू > ३४

<sup>‡</sup>IA, Vol XXI p 361—"Wife of Muhammad Ghori desired to see the chief of the Digambaras"

<sup>+</sup> जैसिमा0, मा० १ कि० २-३ प्० ३४

<sup>×</sup> Ibid , किरण ४ पूठ १०६

<sup>–</sup> रुनैश॰, पृ० १०

थे कि वहां एक सर्प-दंशसे अनेत सेठ-पुत्र दाह-कर्मके लिये लाया गया। श्राचार्य महाराजने उपकार भावसे उसका विष-प्रभाव अपने योग-वलसे दूर कर दिया। इस पर उनकी प्रसिद्धि नारे शहरमें होगई। बाद्शाह श्रालाउद्दीनने भी यह सुना और उसने उन दिगंबराचार्यके दर्शन किये। बादशाहके राजदरबारमें उनका शास्त्रार्थभी षद्दर्शन वादियोंसे हुआ; जिसमें उनकी विजय रही। उस दिन महासेन स्वामोने पुनः एकबार स्याद्वादकी श्रालगढ़ भजता भारत वर्षकी राजधानी दिल्लीमें आरोपित कर दी थी।

इन्हीं दिगम्बराचार्यकी शिष्य परम्परामें विजयसेन, नयसेन, श्रेयांससेन, अनन्तकीर्त्ति, कमलकीर्त्ति, क्रोमकीर्त्ति, श्रीहेमकीर्त्ति, कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनिन्द्र, यशःकीर्त्ति, त्रि-भुवनकीर्ति, सहस्रकीर्ति, महीचन्द्र आदि दिगम्बर मुनि हुये थे। इनमें श्रीकमलकीर्ति जी विशेष प्रख्यात थे। १

सुल्तान अलाउ द्दीनका अपग्नाम मुहम्मद्शाह धा X। सन् १५३० ई० के एक शिलालेखमें मुनि विद्यानन्दिके गुरुपरम्परीण श्री आचार्य सिंहनन्दिका उल्लेखन्है। यह बड़े नैयायिक थे और उन्होंने दिल्लीके बादशाह महमूद स्वित्राण की सभामें बौद्ध व अन्योंको वादमें हरायाथा। यह बात उक्त

<sup>\*</sup> जैसिमाo, माo १ किo ४ टूo १०६

<sup>†</sup> Ibid × Oxford p 130

शिलालेखमें है। यह उल्लेख बादशाह श्रलाउद्दीनके संबन्ध में हुश्रा प्रतिभाषित होता है। -

सारांशत यह कहा जा सकता है कि बादशाह श्रता उद्दीनके निकट दिगम्बर मुनियोंको विशेष सम्मान प्राप्तदुशा था। दिल्लीके श्री पूर्णचन्द्र दिगम्बर जैन श्रावककी भी इज़त श्रताख्दीन करता था ! श्रीर उसने श्वेताम्बराचार्थ्य श्री रामचन्द्रस्रिको कई भेटें अपण की थीं +। सच बात तो यह है कि श्रताउद्दीनके निकट धर्मका महत्व न कुछ था। उसे श्रपने राज्यका ही एक मात्र ध्यान था—उसके सामने वह 'शरीश्रत' को भी कुछ न समस्रता था। एक दफा उसने नव भुस्तिमोंको तोपदम करा दिया था ×। हिन्दुश्रोंके प्रति वह ज्यादा उदार नहीं था श्रीर जैन लेखकोंने उसे 'खूनी' लिखा है। किन्तु श्रताउद्दीनमें 'मनुष्यत्व' था। उसीके बता पर

<sup>-</sup> मजैहमा०, पृ॰ ३२२, 'सुल्तान' शब्दको जैनाचायोने स्रित्राण लिखकर वादशाहोंको मुनिरचक पकट किया है।

<sup>‡</sup> जैहिo, माo १४ पृo १३२

<sup>+</sup> जैघ०, ए० ।६=

<sup>\* &</sup>quot;He (Allau-ddin) was by nature cruel and implacable, and his only care was the welfare of his kingdom. No consideration for religion (Islam) ever troubled him. He disregarded the provisions of the Law. He now gave commands that the race of "New-Muslims" should be destroyed "—Tarikh-i-Firozshahi" —Elliot. III, p. 205

वह श्रपनी प्रजाको प्रसन्न रख सका था और विद्वानीका सम्मान करनेमें सफल हुआ था। -

तत्कालीन अन्य दिगम्बर मुनि गण्— सं० १४६२ में ग्वालियरमें महामुनि श्री गुणकीर्तिजी प्रसिद्ध थे छ । मेदपाद देशमें सं० १५३६ में श्री मुनि रामसेनजो के प्रशिष्य मुनि सोमकीर्ति जो विद्यमानथे श्रीर उन्होंने 'यशोधर चरित्' को रचना की थो !। श्री 'भद्रवाहु चरित्' के कत्तां मुनि रत्ननन्दिभी इसी समय हुये थे । वस्तुतः उस समय श्रनेक मुनिजन श्रपने दिगम्बर वेषमें इस देशमें विचर रहे थे ।

लोदी सिकन्दर निजामखां और दिगं-बराचार्य विशालकीर्ति—लोदी खानदानमें सिकन्दर (निज़ामखां) बादशाइ सन् १४८६ में राजसिंहासन पर बैठा

<sup>-</sup> सुल्तान श्रजावदोन ने शराव की विक्री रुकवा दी थी। नाज, कपडा श्रादि वेदद सस्ते थे। उसके राजमें राजमिक्किकी बाहुल्यता थी। विद्वान् काफी हुए थे। (Without the patronage of the Sultan many learned and great men flourished)

<sup>-</sup>Elliot, III 206

<sup>\*</sup> जैहि०, भा० १४ पृ० २२४

<sup>्</sup>रै "नदीतटारूयगच्छे वंशे श्रीरामसेन दे वस्य जातौगुणाण्वेक श्रीमा श्व भीमसेवेति । निर्मितं तस्य शिष्येण श्री यशोधर संज्ञिक श्री सोमकीर्ति मुनिनानिशोदयाधीपताबुवावर्षेषट् विंशशख्येतिथिपरिगणनायक्त सवत्सरेति पचम्या पौषकृष्णदिनकर दिवसे चोत्तरास्पट चदे ॥ इत्यादि ॥"

"कतियय योगी मादरजात नंगे घूमते थे, क्योंकि, जैसे उन्होंने कहा, वे इस दुनियांमें नंगे आये हैं और उन्हें इस दुनियांकी कोई चीज चाहिये नहीं। खासकर उन्होंने यह कहा कि हमें शरीर सम्बन्धो किसीभी पापका भान नहीं है और इसिलये हमें अपनी नंगी दशा पर शरम नहीं आती है, उसी तरह जिस तरह तुम अपना मुंह और हाथ नंगे रखने में नहीं शरमाते हो। तुम जिन्हें शरीरके पापोंका भान है, यह अच्छा करते हो कि शरमके मारे अपनी नग्नता दक लेते हो।"

इस प्रकारकी मान्यता दिगम्बर मुनियोंकी है। मार्कों पोलोका समागम उन्हींसे हुआ प्रतीत होता है। वह उनके संसगेमें आये हुये लोगोंमें अहिंसा धर्मकी बाहुल्यता प्रकट करता है। यहां तक कि वह साग-सब्ज़ी तक ग्रहण नहीं करते थे। स्खे पत्तों पर रखकर भोजन करते थे। वे इन सब में जीव-तत्वका होना मानते थे। हैवेल सा० गुजरातके जैनों में इन मान्यताओंका होना प्रकट करते हैं %। किन्तु वस्तुतः गुजरातही क्या प्रत्येक देशका जैनी इन मान्यताओंका अनु-

<sup>\*&#</sup>x27;Morco Polo also noticed the customs, which the orthodox Jaina community of Gujerat maintains to the present day 'They do not kill an animal on any account, not even a fly or a flea, or a louse, or anything in fact that has life, for they say, these have all souls and it would be sin to do so' (Yule's Morco polo., II 366)

—HARI, p. 365

यायी मिलेगा। शतः इसमें सन्देह नहीं कि मार्की पोलोको जो नंगे-साधु मिले थे, वह जैनसाधु ही थे।

श्रुलयेक्दनीके श्राधारपर रशीदुद्दीन नामक मुसलमान लेखकने लिखा है कि "मलावारके निवासो सबहो श्रमण है श्रीर मृतियोंकी पूजा करते हैं। समुद्र किनारेके सिन्दवूर, फकनूर, मझकर, दिलि, सदर्स, जङ्गलि श्रीर कुलम नामक नगरों श्रीर देशोंके निवासीमो 'श्रमण' है –।" यह लिखा ही जा चुका है कि दिगम्बर मुनि 'श्रमण' नामसे भो विख्यात् हैं। श्रतः कहना होगा कि रशीदुद्दीनके श्रनुसार मलावार श्रादि देशोंके निवासी दिगम्बर जैन हो थे, श्रीर तब उनमें दिगम्बर मुनियांका होना स्वाभाविक है।

सुगृल साम्जाज्य में दिगम्बर मुनि—-उपरान्त सन् १५२६ से १७६१ ई० तक भारत पर मुग़ल श्रौर

इिलयट सा० ने इन अमणों को बौद्ध लिखा है, किन्तु उस समय दिश्वण भारतमें बौद्धों का होना श्रसम्भव है। अमण शन्द बौद्धभिचुके श्रतिरिक्त दिगम्बर सायुश्रों के लिये भी व्यवहृत होता है।

<sup>-</sup> Rashi-uddin from Al-Biruni writes "The whole country (of Malibar) produces the pun.....

The people are all Samans and worship idols. Of the cities of the shore the first is Sindabur, the Faknur, then the country of Manjarur, then the country of Hill, then the country of Sadarsa, then Jangli, then Kulam. The men of all these countries are Samanis.—Elliot Vol. I p. 68

सूरवंशोंके राजाश्रोंने राज्य किया था। वनके समयमें भी दिगम्बर मुनियांका बाहुल्य था। पाटोदी (जयपुर) के विश् सं० १५७५ की प्रशस्तिले प्रगट है कि उस समय श्रीचन्द्र नामक मुनि विद्यमान्थे!। लखनऊ चौकके जैनमंदिरमें विराज्ञमान एक प्राचीन गुरकाके पत्र १६३ पर दो हुई प्रशस्तिले निर्श्रन्थाचार्य श्री माणिक्यचन्द्रदेवका अस्तित्व सं० १६९१ में प्रमाणित है + । 'भावत्रिभंगी'की प्रशस्तिले सं० १६०५ मुनि चमकीतिका होना सिद्ध है × । सचमुच बादशाह वाबर, हुमायूं श्रीर शेरसाहके समयमें दिगम्बर मुनियोंका विहार सारे देशमें होता था। मालूम होता है कि उन्होंका प्रभाव मुसलमान दरवेशों पर पड़ा था; जिसके फलकप वे नग्न रहने लगे थे। मुगल बादशाह शाहजहांके समयमें दिगंबर मुनियों का निर्वाध विहार होता था; यह बात शेरशाहके शफसर

<sup>†</sup> Oxford., p 151

<sup>‡ &</sup>quot;श्री सघाचार्यंसत्कवि शिष्येण श्रीचन्द्रमुनि ।"--जैमिo, वर्ष १२ श्रद्ध ४५ १९ ६६=

<sup>+ &</sup>quot;स० १६११ चैत्र सु० २·····मृत्तसघे·····भ० श्रीवियानिद् तत्पद्टे श्री कल्याणकीर्ति तत्पद्टे नैग्रं न्थ्याचार्यं ···तपोवललन्थातिशय श्र माणिकचन्द्रदेवाः ····।' --जैमि०, वर्ष २२ श्रद्ध ४८ पृ० ७४०

<sup>× &</sup>quot;स॰ १६०४ वर्षे ''तिहशस्य सर्वगुणिवराजमान महलाचार्यं • मुनि श्री स्रोमकीर्तिदेवा ।"

<sup>-</sup> Bernier pp. 315--318

मिलक मुहम्मद् जायसीके प्रसिद्ध हिन्दीकृत्य 'पणायन' (२।६०) के निम्निलिन प्रयसे म्पष्ट हैं :—

"वार्द ब्रह्मचारज पर्ध लागे। कोई सुविगंपर खाला हागे॥"

अकवर और दिगस्वर मनि--पादशह

वेराट का दि० संघ—वेगरनगरमें उस समय दिगयर मुनियांका संघ विद्यमानथा। घढां पर माद्यात् मोद्य मार्गकी प्रवृतिके लिये यथाजान जिनिलक्ष गांभा पारदाथा। यह नगर यहा समृद्धशालीथा शीर उसपर शक्यर शा सन करताथा। किय राजमहलने 'लाटी संहिना' की रचना

<sup>\*</sup> पादरी पिन्हेंसे (Pinheno) ने जिसा है कि आपना जैन-धर्मानुगायी है [ Ho (Albar ) follows the sect of the Jaines ]

<sup>--</sup>वृत्त०, ए० १७१-३६=

यहीं के जैनमन्दिरमें कीथो !। उन्होंने अपने 'जम्बूस्वामी चिरत्' में लिखा है कि भटानिया को ल के निवासी साहु टोडर जब तीर्थयात्रा करते हुये मथुरा पहुँचे तो उन्होंने वहांपर ५१४ दिगम्बर मुनियों के समाधि स्चक प्राचीन स्तूपों को जीर्णशीर्ण दशामें देखा। उन्होंने उनका उद्धार करा दिया और उन की प्रतिष्ठा शुभतिथि वारको चतुर्विधिसंध—(१) मुनि (२) आर्थिका (३) आवक (४) आविका—एकत्र करके कराई थी +। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि बादशाह अकबरके राज्य में अनेक दिगम्बर मुनि विद्यमान्थे और उनका निर्वाध विद्यार सारे देश में होताथा।

बादशाह औरङ्गजेबने दिगम्बर मुनिका सम्मान कियाथा—अकबरके बाद मुगल ज़ानदानमें जितनेभी शासक हुये उन सबकेही शासनकालमें दिगम्बर

<sup>्</sup>रं "वीर" वप ३ प्रः व "लाटी।" प्रः ११:—

"श्रीमहिंदीरिपण्डोपिमतिमतमतमः पाण्डुराखण्डकीर्गा,

कृष्ट ब्रह्माण्डकाण्डं निजमुलयशसा मण्डपाडम्बरोऽस्मिन् ।

येनासौ पातिसाहि प्रतपदकवर प्रख्यविख्यातकीर्ति
लींयाद्मोक्ताथ नाथ प्रमुरिति नगरस्यास्य वैराटनाम्न ॥६२॥

जैनो धर्मोनवयो जगति विजयतेऽवापि सन्तानवर्ती

साचाइगम्बरास्ते यत्य इह यथानातरूपाङ्ग जन्तः ।

तस्मैतेम्यो नमोस्तु त्रिसमयनियत प्रोस्लस्वत्प्रसादादर्वागावद्यं मानं प्रतिघविर्यहतो वतंते मोन्नमागं ॥६३॥"

<sup>+</sup> अनेकान्त, भा० १ पृ० १३६-१४१ "चतुर्विधमहासंघ समाह्रया-त्रधीमता।"

मुनियोंका सम्मित्य गिलनाई । श्रीगङ्गजेव सरण गष्ट्र वाद्-शाहको भी दिगम्यर मुनियोंने प्रशाबित कर्गलयाथा, यहां तक कि श्रीरंगज़ेवने उनका सम्मान कियाथा > । इस समयके किन्हीं मुनि गहागजोका उत्लेख इस प्रकार्ण ।

तत्कालीन दिगस्तर मुनि—— रिगम्प मृनि
श्रीसफलचन्द्रजो न० १६६७ में विद्यमानथे। उनके वक्षशिष्य
ने 'मफ्तामर कथा' को रचना कीथी न। स० १६८० का लिया
हुआ एक गुटका दि० जैन पंचायनी वहा मन्दिर भेनवुरी के
शास्त्रभगडारमें विराजमानह। उनमें थो दिगंबर मृनि महेन्द्रसागरका उन्लेण उस समयमें मिलनाई ०। संबन्द १७१६ में
सफबरायादमें मृनि श्रो वैराग्यसेनने "बाहकर्मको १४८ महे

तियोंका विचार" चर्चा ग्रंथ लिखाथा † । सं० १७६३ में गुक देवेन्द्रकीर्तिका ग्रस्तित्व दूँ ढारिदेशमें मिलता है । वहां पर दिगम्बर मुनियोंका प्राचीन ग्रावास था । सं० १७५७ में कुराडलपुरमें मुनि श्री गुणसागर ग्रोर यशःकीर्ति थे । उनके शिष्यने महाराजा छत्रसालकी विशेष सहायता कीथी – । किव लालमणिने ग्रोरङ्गज़ेबके राज्यमें 'ग्रजितपुराण' की रचनाकी थी । उससे काष्टासङ्घमें श्री धर्मसेन, भावसेन, सहस्रकीर्ति, गुणकीर्ति, यशःकीर्ति, जिनचन्द्र, श्रुतकीर्ति ग्रादि दिगम्बर मुनियोंका पता चलता है × । सं० १७६६ में किव खुशाल-दासजी ने एक मुनि महेन्द्रकीर्तिजी का उल्लेख किया है ‡।

<sup>† &</sup>quot;सवत १७१६ वर्षे फाल्गुण सुदि १३ सोमे निवित मुनि श्री वैगाय सागरेण ।"

<sup>\* &#</sup>x27;देसद् ढाइड जाण्' सार''' 'मृतसङ्घ भविजान सुगै सिवकार वपान्युम् । त्रागें भये रिषीस गुणाकर तिनि इष्ट ठान्युम् ॥

मुनिवर अधिकाहीं । देवेन्द्रकीर्ति अवै चितथारि ताही विषे । लच्मीसुदास पण्डित तहा विन् सुगुरु अति सैर्पे ॥

सतरासे तियासिये पोस सुकुल तिथिजानि । \*\*\* '" --- पद्मपुराण भाषा

<sup>- &</sup>quot;तस्यान्वये संजातो ज्ञानवान गुणसागरः । भवस्वी सघ संपूज्यो यश कीर्तिमहामुनि." ॥ -- दिनैहा०. प्र० २४६

<sup>×</sup> जैहि0, १२-१६४ "श्रीमच्ब्रीकाष्ठासचेमु णिगणगणनात्रदिग-वस्त्रयुष्टे ॥"

<sup>‡ &</sup>quot;भट्टारक पद सौमै जास-मुनि महेन्द्रकीर्त्ति पट तास ।"

<sup>--</sup> उत्तरपुराग्य भाषा०

मुनि धर्मचन्द्र मुनि विश्वसेन, मुनि श्रीभूषणका भी इसी समय पता चलता है +। सारांशतः यदि जैन साहित्य और मूर्ति लेखोंका औरभी परिशीलन और अध्ययन किया जाय तो अन्य श्रनेक मुनिगणका परिचय उस समयमें मिलेगा।

आगरेमें तब दिगरूबर मुनि—कविवर बनारकीदास जो वादशाह शाहजहां के क्रपापात्रों में से थे। उन
के सम्बन्धमें कहा जाता है कि एक बार जब कविवर श्रागरे
में थे तब वहाँ पर दो नग्न मुनियों का श्रागमन हुआ। सब ही
लोग उनके दर्शन-बन्दनके लिये श्राते जातेथे। कविवर परीचा
प्रधानी थे। उन्होंने उन मुनियों की परीचाकी थी ×। इस
उन्लेखसे उस समय श्रागरेमें दिगम्बर मुनियों का निर्वाध
विहार हुआ प्रकट है।

फ्रेंच-यात्री डा० बनियर और दिगंबर स्माधु-विदेशी विद्वानीकी साक्षीभी उक्त वक्तव्यकी पोषक है। बादशाह शाहजहाँ और औरङ्गज़ेबके शासनकालमें फ्रांस से एक यात्री डा० बनियर (Dr. Bernier) नामक श्राया

<sup>+</sup> श्री मूलसध्यमारतीये गर्ने वलात्कार गर्गेतिरम्ये । श्रामीन्सु-देवेन्द्रयशोम् नीन्द्र स्पूर्मधारी मुनि धर्मचन्द्र ॥" —श्रीजिनसहस्रनाम०

श्री काष्ठासंघे जिनराजसेनस्तदन्वये श्री मुनि विश्वसेन । विद्याविभूषे मुनिराट् वभूव श्रीभूषणो वादि गजेन्द्रसिंह ॥" —पचकल्याणक पाठ०

<sup>×</sup> बवि०, चरित्र, ए० ६७ - १०२

था। वह सारे भारतमें घूमा था और उसका समागम दिग-म्बर मुनियोंसे भी हुआ था। उनके विषयमें वह लिखता है कि -:-

"मुक्ते अवसर साधारणतः किसी राजाके राज्यमें, इन नक्षे फ़क्कीरोंके समूह मिले थे, जो देखनेमें भयानक थे। उसी दशामें मैंने उन्हें मादरजात नक्षा बड़े बड़े शहरोंमें चलते फिरते देखाथा। मर्द, औरत और लड़कियां उनकी ओर वैसे ही देखतेथे जैसेकि कोई साधु जब हमारे देशकी गलियोंमें हो करनिकलता है तब हम लोग देखतेहैं। औरतें अक्सर उनके लिये बड़ी विनयसे मिला लाती थीं। उनका विश्वास था कि वे पवित्र पुरुष हैं और साधारण मनुष्योंसे अधिक शोलवान और धर्मारमा हैं।"

द्रावरनियर आदि अन्य विदेशियोंने भी उन दिगम्बर मुनियोंको इसी रूपमें देखा था। इस प्रकार इन उदाहरणोंसे

ot some Raja, bands of these naked fakirs, hideous to behold. In this trim I have seen them shamelessly walk stark naked, through a large town, men, women and girls looking at them without any more emotion than may be created when a hermit passes through our streets Females would often bring them alms with much devotion, doubtless believing that they were holy personages, more chaste and discreet than other men."

—Bernier. p.317

यह स्पष्ट है कि मुसलमान बादशाहोंने भारतकी इस प्राचीन प्रथा, कि साधु नक्ने रहें और नक्ने ही सर्वत्र विहारकरें, को सम्माननीय दृष्टिसे देखा था। यहां तक कि कतिएय दिगंबर जैनाचारोंका उन्होंने खूब आदर सत्कार किया था। तत्कालीन हिन्दू कि सुन्दरदासजो भी अपने 'सर्वागयोग' नामक अन्थमें इन मुनियोंका उल्लेख निम्नशब्दों में करते हैं + :—

"केचित कर्म स्थापिं जैना, केश लुंचाइ करिं अति फैना।"

केशलुं चन किया दिगम्बर मुनियोंका एक खास मूलगुणहै, यह लिखाही जा चुका है। इससे तथा सं०१८०० में
हुये कवि लालजीतजी के निम्न उरुजेखसे तत्कालीन दिगंबर
मुनियोंका अपने मूलगुणोंको पालन करनेमें पूर्णतः दत्तिचित्त
रहना प्रगट है:—

"धारें दिगम्बर रूप भूप सब पद को परसें; हिये परम वैराग्य मोक्तमारग को दरसें। जे भिव सेवें चरन तिन्हें सम्यक् दरसावें; करें श्राप कल्याण सुवारहमावन भावें!! पंच महावत धरें वरें शिवसुन्दर नारी, निज श्रनुभौ रसलीन परम-पदके सुविचारी। दशलक्षण निजधमें गहें रत्नत्रयधारी!! ऐसे श्री मुनिराज चरन पर जग-बलिहारी!!!"

<sup>🕂</sup> फाह्यान, मूमिका

#### दिगम्बरत्व श्रीर दि० मुनि



स्वर्गीय १००८ मुनि श्री श्रनन्तकार्तिजी ! [ पृ० २६७ ]

#### [ २६ ]

## ब्रिटिश-शासनकाल में दिगम्बर मुनि।

"All shall alike enjoy the equal and impartial protection of the Law, and We do strictly charge and enjoin all those who may be in authority under us that they abstain from all interferance with the religious belief or worship of any of our subjects on pain of our highest displeasure."

—Queen Victoria

महारानी विक्वोरियाने अपनी १ नवम्बर सन् १ द्रप्रद्र की घोषणामें यह बात स्पष्ट करदी है कि ब्रिटिश-शासनकी छुत्र-छायामें प्रत्येक जाति और धर्मके अनुयायीको अपनी परम्परागत धार्मिक और सामाजिक मान्यताओंको पालन करनेमें पूर्णस्वाधीनता होगी और कोईभी सरकारी कर्मचारी किसीके धर्ममें हस्तचेप न करेगा। इस अवस्थामें ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगत दिगम्बर मुनियोंको अपना धर्मपालन करना सुगम-साध्य होना चाहिये और वह प्रायः सुगम रहा है।

गत ब्रिटिश-शासनकालमें हमें कई एक दिगंवर-मुनियो के द्वोनेका पता चलता है। सं० १८०० में ढाका शहरमें श्री

<sup>†</sup> Royal Proclamation of 1st Nov. 1858

नरसिंह नामक मुनिके अस्तित्वका पता चलता है -। इटावाके आसपास इसी समय मुनि विनयसागर व उनके शिष्यगण धर्मप्रचार कर रहेथे। लगभग पचास वर्ष पहले लेखकके पूर्वजीने एक दिगम्बर मुनि महाराजके दर्शन जयपुर रियास्तके फागी नामक स्थान पर कियेथे। वह मुनिराज वहां पर दिवाणकी औरसे विहार करते हुये आयेथे।

द्तिण भारतकी गिरि-गुफाश्रोंमें श्रनेक दिगम्बर मुनि इस समयमें ज्ञानध्यानरत रहेहें । उन सबका ठोक २ पता पालेना कठिनहें । उनमें से कतिपयजो प्रसिद्धिमें श्रागये उन्हीं के नाम श्रादि प्रकटहें । उनमें श्रीचन्द्रकीर्तिजी महाराजका नाम उन्लेखनीयहैं । यह संभवतः गुरमंडघाके निवासीथे श्रीर जैनबद्रोमें तपस्या करतेथे । वह एक महान् तपस्वी कहे गये है । उनके विषयमें विशेष परिचय ज्ञात नहींहै ।

किन्तु उत्तरभारतके लोगोंमें साम्प्रत दिगम्बर मुनि श्रीचन्द्रसागरजीकाही नाम पहले-पहल मिलताहै। वह फल-टन (सतारा) निवासी हुमड,जातीय पद्मसी नामक श्रावकथे। सं० १६६६ में उन्होंने कुरुन्दवाडग्राम (सोलापुर) में दिगंबर

<sup>— &</sup>quot;स्वत् श्रष्टादश शतक व सतर वस्स प

दाका सहर सुहामणा, देश वग के माँ हिं। जैनघमँ घारक जिहां श्रावक श्रिषक
सुहाहिं।

तासु शिष्प विनयी विवुध हर्षचद गुण्वत । मुनि नरसिंह घिनेयविधि पुस्तक एह लिखंत ॥"

<sup>--</sup>दि0 जैन वडा मदिर का एक गुंबका

<sup>\*</sup> दिनै०, वर्ष ६ श्रङ्क १ पू० २३

मुनि श्रो जिनव्यास्वामीके समीप चुल्लकके व्रत धारण किये थे। सं० १६६६ में सालरापारनके महोत्सवके समय उन्होंने दिगंबर मुनिके महाव्यतींको धारण करके नग्नमुद्रामें सर्वत्र विहार करना प्रारंभ कर दिया। उनका विहार उत्तरभारतमें आगरानक हुआ प्रतोत होताहै। †

सन् १६२१ में एक अन्य दिगंवर मुनि श्री आनन्दसागर जीका अस्तित्व उदयपुर (राजपूताना) में मिलताहै। श्रीऋषभ देव केशरियाजीके दर्शन करनेके लिये वह गयेथे; किन्तु कर्म-चारियोंने उन्हें जाने नहीं दियाथा । उसपर, उपसर्ग आया जानकर वह ध्यानमाढ़कर वहीं बैठ गयेथे । इस सत्याश्रहके परिणाम-स्वक्षप गज्यकी श्रोरसे उनको दर्शन करने देनेकी ज्यवस्था हुईथी। ‡

किन्तु इनके पहले दिल्ल भारतकी श्रोरसे श्रीश्रनन्तकीर्तिजी महाराजका विहार उत्तरभारतको हुश्राथा । वह
आगरा, बनारस श्रादि शहरों में होते हुये शिक्षिरजीकी वंदना
को गयेथे । श्राक्षिर ग्वालियर राज्यान्तर्गत मोरेना स्थानमें
उनका श्रसामयिक स्वर्गवास माघ शुक्ला पंचमी सं० १८७४
को हुश्राथा । जब वह ध्यानलीनथे तब किसी भक्तने उनके
पास श्रागकी श्रंगीठी रखदीथी । उस श्रागसे वह स्थान ही
श्राग-मई होगया श्रीर उसमें उन ध्यानाहृद्ध मुनिजीका शरीर

<sup>†</sup> Ibid. p 18-20

<sup>‡</sup> दिजै०, वर्ष १४ श्रङ्क ४-६ पू० ७

#### [ २६ ]

# ब्रिटिश-शासनकाल में दिगम्बर मुनि।

-------

"All shall alike enjoy the equal and impartial protection of the Law, and We do strictly charge and enjoin all those who may be in authority under us that they abstain from all interferance with the religious belief or worship of any of our subjects on pain of our highest displeasure."

—Queen Victoria. †

महारानी विक्रोरियाने अपनी १ नवाबर सन् १८५० की घोषणामें यह बात रुपष्ट करदी है कि ब्रिटिश-शासनकी ब्रुत्र-छायामें प्रत्येक जाति और धर्मके अनुयायीको अपनी परम्परागत धार्मिक और सामाजिक मान्यताओंको पालन करनेमें पूर्णस्वाधीनता होगी और कोईभी सरकारी कर्मचारी किसीके धर्ममें हस्तक्षेप न करेगा। इस अवस्थामें ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तैगत दिगम्बर मुनियोंको अपना धर्मपालन करना सुगम-साध्य होना चाहिये और वह प्रायः सुगम रहा है।

गत ब्रिटिश-शासनकालमें हमें कई एक दिगंबर-मुनियों के होनेका पता चलता है। सं० १८० में ढाका शहरमें श्री

<sup>†</sup> Royal Proclamation of 1st Nov. 1858

नरसिंह नामक मुनिके अस्तित्वका पता चलता है -। इटावाके आसपास इसी समय मुनि विनयसागर व उनके शिष्यगण धर्मप्रचार कर रहेथे। लगभग पचास वर्ष पहले लेखकके पूर्वजोंने एक दिगम्बर मुनि महाराजके दर्शन जयपुर रियास्तके फागी नामक स्थान पर कियेथे। वह मुनिराज वहां पर दिल्ला औरसे विहार करते हुये श्रायेथे।

द्तिण भारतकी गिरि-गुफाश्रोमें श्रनेक दिगम्बर मुनि इस समयमें झानध्यानरत रहेहें । उन सबका ठोक २ पता पालेना कठिनहें । उनमेंसे किनपयजो प्रसिद्धिमें श्रागये उन्हीं के नाम श्रादि प्रकटहें । उनमें श्रीचन्द्रकीर्तिजो महाराजका नाम उन्लेखनीयहैं । वह संभवतः गुरमंडघाके निवासीथे श्रीर जैनबद्रोमें तपस्या करतेथे । वह एक महान् तपस्वी कहे गये हैं । उनके विषयमें विशेष परिचय झात नहीं है ॥

किन्तु उत्तरभारतके लोगोंमें साम्प्रत दिगम्बर मुनि श्रीचन्द्रसागरजीकाही नाम पहले-पहल मिलताहै। वह फल-टन (सतारा) निवासी ह्रमङ्जातीय पद्मसी नामक श्रावकथे। सं० १६६६ में उन्होंने कुरुन्दवाडग्राम (सोलापुर) में दिगंबर

<sup>- &</sup>quot;स्वत् श्रष्टादश शतक व सतर वरस प्र ... स्टाका सहर मुहामणा, देश वग के माँ हिं। जैनधर्मधारक जिहां श्रावक श्रधिक सुद्दाहि। तासु शिध्य विनयी विवृध हर्षचद गुणवत । मुनि नर- सिंह घिनेयविधि पुस्तक एह जिखत॥"

<sup>--</sup>दि0 जैन बडा मदिर का एक गुरका

<sup>#</sup> दिनै0, वर्ष ६ अङ्ग १ पृ० २३

मुनि श्री जिनव्यास्वामीके समीप चुल्लकके व्रत धारण किये थे। सं०१६६६ में भालरापाटनके महोत्सवके समय उन्होंने दिगंबर मुनिके महाव्रतींको धारण करके नग्नमुद्रामें सर्वत्र विहार करना प्रारंभ कर दिया। उनका विहार उत्तरभारतमें श्रागरानक हुआ प्रतीत होताहै। †

सन् १६२१ में एक अन्य दिगंवर मुनि श्री आनन्दसागर जीका अस्तित्व उद्यपुर (राजपूताना) में मिलताहै। श्रीऋषम देव केशरियाजीके दर्शन करनेके लिये वह गयेथे; किन्तु कर्म-चारियाने उन्हें जाने नहीं दियाथा। उसपर, उपसर्ग आया जानकर वह ध्यानमाढ़कर वहीं वैठ गयेथे। इस सत्याग्रहके परिणाम-स्वक्त राज्यकी श्रोरसं उनको दर्शन करने देनेकी ज्यवस्था हुईथी। ‡

किन्तु इनके पहले दक्षिण भारतकी ओरसे श्रीअनन्त-कीर्तिजी महाराजका विहार उत्तरभारतको हुआधा । वह आगरा, षनारस आदि शहराँ में होते हुये शिष्तिरजीकी वंदना को गयेथे । श्राष्तिर ग्वालियर राज्यान्तर्गत मोरेना म्थानमें उनका श्रसामयिक स्वर्गवास माघ शुक्ला पंचमी सं० १६७४ को हुआथा । जब वह ध्यानलीनथे नव किसी भक्तने उनके पास आगकी श्रंगीठी ग्वदीथी। उस आगसे वह स्थान ही श्राग-मई होगया श्रीर उसमें उन ध्यानाइड़ मुनिजीका शरीर

i Ibid ρ. 18-20

<sup>्</sup>री दिनेo, वर्ष १४ श्रद्ध ४-६ पूत ७

द्ग्ध होगया । इस उपसर्गको उन धीर वीर मुनिजीने सम-भावोंसे सहन कियाथा । उनका जन्म सं० १६४० के लग भग निल्लोकार (कारकल) में हुआथा । वह मोरेनामें संस्कृत और सिद्धान्त का अध्ययन करनेकी नियतसे ठहरेथे; किन्तु श्रमा-ग्यवश सह श्रकाल काल-कवलित होगये ।

श्री श्रनन्तकीर्तिजीके श्रितिरिक्त उस समय दिल्ला भारतमें श्री चन्द्रसागरजी मुनि मिण्डिली, श्रीसन्त्कुमारजी मुनि श्रोर श्रोसिद्धसागरजी मुनि तेरवालके होनेकाभी पता चलताहै + । किन्तु विछले वॉच छै वर्षमें दिगवर मुनिमार्गकी विशेष वृद्धि हुई है श्रीर इस समय निम्नलिखित संघ विद्यमान है, जिनके मुनिगणका परिचय इस प्रकारहै :—

(१) श्री शान्तिसागरजी का संघ—यह सद्घ इस समय उत्तर भारतमें बहुन प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि उत्तर भारतके कितपय पण्डितगण इस सङ्घके साथ हो कर सारे भारतवर्षमें धूमे हैं। इस सद्घने गत चातुर्मास भारतकी राजधानी दिझीमें व्यतीत किया था। उस समय इस सद्घमें दिगम्बर-मुद्राको धारण किये हुये सात मुनिगण और कई छुज्ञक-ब्रह्मचारी थे। दिगम्बर साधुश्रोंमें श्रोशान्ति सागर हो मुल्य है। सं० १६२ में उनका जन्म वेलगाम जिले के ऐनापुर भोज नामक ग्राममें हुन्ना था। शान्तिसागरजी को तब लोग सात गोडा पाटील कहते थे। उनकी नौ वर्षकी

<sup>+</sup> दिजै०, विशेषाक वीर नि॰ सं० २ ४४३

आगुर्मे एक पांच वर्षकी कन्याके साथ उनका व्याह हुआ्राथा। श्रीर इस घटनाके ७ महीने बाद ही वह बाल पत्नी मरण कर गई थी। तबसे वह बराबर ब्रह्मचर्यका श्रभ्यास करते रहे। उनका मन वैराग्य-भावमें मग्न रहने लगा! जब वह श्रठारह वर्षके थे, तब एक मुनिराजके निकटसे ब्रह्मचारी पदको उन्हीं ने प्रदृष् किया था। सं० १६६६ में उत्तरग्राममें विराजमान दिगम्बर मुनि श्री देवेन्द्रकी त्तिजीके निकट उन्होंने जुल्लकका व्रत ब्रह्ण किया था। इस घटनाकै चारवर्ष बाद संवत् १६७३ में कुंभोजके निकट बाहुबिल नामक पहाड़ी पर स्थित श्री दिगम्बर मुनिश्रकलीक स्वामीके निकट उन्होंने ऐलकपद धारण कियाथा। सं० १६७६में येरनात्तमें पंचकत्याणक-महोत्सव हुआ था। उसमें वह भी गयेथे। जिस समय दीचाकत्याणक मही-त्सव सम्पन्न होरहा था, उस समय उन्होंने भोसगीके निर्मेश मुनि मदाराजके निकट मुनिदीचा प्रदशकी थोछ । तबसे वह वरावर एकान्तमें ध्यान और तपका अभ्यास करते रहेथे। उस समय वह एक दासे तपस्वीथे। उनकी शान्त मनोवृत्ति श्रीर योगनिष्टाने उत्तर भारतके विद्वानींका ध्यान उनकी स्रोर सा-कृष्ट किया। कई पंडित उनकी संगतिमें रहने लगे। आखिर उनके शिष्य कई उदासीन श्राचक होगये; जिनमें से कतिपय दिगम्बर मुनि श्रौर पेलक-जुल्लकके वर्तोका पालन करनेलगे। इस प्रकार शिष्य-समूहसे वेष्टित होने पर उन्हें 'आचार्य' पद

<sup>\*</sup> दिजै०, वर्ष १६ श्रद्ध १-- २ ए० ६

से सुशोभित किया गया और फिर बम्बईके प्रसिद्ध सेठ घासी राम पूर्णचन्द्र जौहरीने एक यात्रा-सङ्घ सारे भारतके तीर्थौकी वन्दनाके तिये निकालनेका विचार किया । तद्तुसार श्राचार्य शान्तिसागरको अध्यत्ततामैवह सङ्घ तीर्थयात्राके लिये निकल पड़ा । महाराष्ट्र के सांगली-मिरज श्रादि रियासतों में जब यह सङ्घ पहुँचा था तब ब्रहाँके राजाश्रीने उसका श्रच्छा स्वागत किया था। निजाम सरकारने भी एक खास हुकुम निकाल कर इस सङ्घको अपने राज्यमें कुशलपूर्वक विद्वार कर जाने दिया था 🕽। भोपाल राज्यमें होकर वह संघ मध्यप्रान्त होता युश्रा श्री शिजिरजो फ्रवरी सन् १६२७ में पहुंचा था । वहां पर बडा भारी जैन सम्मेलन हुआ था। शिखिरजी से वह संघ हरनी, जवलपुर, लखनऊ, कानपुर, भांसी, श्रागरा, घौतपुर, मथुरा, फ़ीरोजाबाद, पटा, द्वाथरस, त्रातीगढ़, हस्त-नापुर, मुज़फ्फ़रनगर आदि शहरोंमें होताहुआ दिस्ली पहुँचा था। दिस्लीमें वर्षा-योग पूरा करके अब यह संघ अलवरकी श्रोर विहार कर रहा है श्रीर उसमें ये साधुगण मौजूद हैं:-

- (१) श्री शान्तिसागरती त्राचार्य (२) मुनि चंद्रसागर (३) सुनि श्रुतसागर (४) मुनि वीरसागर (५) मुनि निमसागर (६) मुनि ज्ञानसागर।
- (२) दुसरा संघ श्री सूर्यसागर जी महाराजका है, जो अपनी सादगी श्रीर धार्मिकताके लिये प्रसिद्ध है। खुरईमें

<sup>‡</sup> हुकुम न ॰ ६२८ (शीगे इंतज़ामी) १३३७ फसली

इस संघका पिछला चातुर्मास व्यतीत हुआ था। उस समय इस संघमें मुनि सूर्यसागरजो के अतिरिक्त मुनि अजितसागर जी, मुनि धर्मसागर जी और ब्रह्मचारी भगवानदास जी थे। खुरईसे अब इस संघका विहार उसी ओर हो रहा है। मुनि सूर्यसागरजी गृहस्थ दशामें श्री हजारीलालके नामसे प्रसिद्ध थे। वह पोरवाड़ जानिके भालरापाटन निवासी श्रावक थे। मुनि शान्तिसागर जी छाणी के उपदेश से निर्शन्थ साधु

- (३) तीसरा संघ मुनि शान्तिसागर जी छाणी का है, जिसका गत चातुर्मास ईडरमें हुआ था। तब इस संघमें मुनि मिललसागर जी, ब्र॰ फतइसागर जी और ब्र॰ लदमी-चंद जी थे। मुनि शान्तिसागरजी एकान्तमें ध्यान करनेके कारण प्रसिद्ध हैं। वह छाणी (उदेपुर) निवासी दशा-हुमड़ जातिके रत्न है। भादव शुक्ल १४ सं० १८७६ को उन्होंने दिगम्बर-वेष धारण किया था। उन्होंने मुलिया (बांसवाड़ा) के ठाकुर कूरसिंह जी साहब को जैनधर्ममें दोन्तित करके एक आदर्श कार्य किया है।
- (४) मुनि श्रादिसागर जी के चौथे संघने उदगांवमें पिछली वर्षा पूर्ण की थी। उस समय इनके साथ मुनि महिल-सागरजी व सुरुत्तक स्रीसिंह जी थे।
- (५) गत चातुर्मासमें श्री मुनीन्द्रसागर जी का पांचवां संघ मांडवी (स्रत) में मौजूद रहा था। उनके साथ श्री

देवेन्द्रसागरजी तथा विजयसागरजी थे। मुनीन्द्रसागर जी लातितपुर निवासी और परवार जातिके हैं। उनकी आयु अधिक नहीं है। वह श्री शिक्षिरजी आदि तीथौंकी बन्दना कर चुके है।

(६) छुटा संघ श्रो मुनि पायसागरजी का है, जो दिज्ञ भारतकी श्रोर ही रहा है।

इनके अतिरिक्त मुनि ज्ञानसागरजी (खैरावाद), मुनि
आनन्द्सागरजी आदि दिगम्बर साधुगण एकान्तमें झानध्यानका अभ्यास करते हैं। दिल्लिण भारतमें उनकी संख्या
अधिक है। ये सबही दिगम्बर मुनि अपने प्राक्षत-वेषमें सारे
देशमें विहार करके धर्मप्रचार करते हैं! ब्रिटिश भारत और
रियासतों में ये वेरोकटोक घूमे हैं; किन्तु गतवर्ष काठियाबाड
के किमश्नरने अज्ञानतासे मुनीन्द्रसागरजीके संघ पर कुछ
आदिसयों के घेरेमें चलनेकी पाबन्दी लगा दो थी, जिसका
विरोध अखिल भारतीय जैनसमाजने किया था और जिसको
रह करानेके लिये एक कमेटीभी बनी थी।

खच बाततो यह है कि ब्रिटिश राजकी नीतिके अनुसार किलीभी खरकारी कर्मचारीको किसीके धार्मिक मामले में इस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं है और भारतीय कानूनकी क से भी प्रत्येक सम्प्रदायके मनुंच्योंको यह अधिकार है कि वह किसी अन्य संप्रदाय या राज्यके हस्तक्षेप बिना अपने धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन निर्विद्य-क्रप से करे।

### दिगम्बन्दव और दि० मुनि



श्री १००८ श्राचार्य शान्तिमागर जी (पृष्ट २६६) [वर्त्तमान दिगम्यर मुनि]

दिगम्बर जैन मुनियोंका नग्नवेश कोई नई बात नहीं है।
प्राचीनकाल से जैनधर्म में उसकी मान्यता चली आई है
और भारतके मुख्य धर्मी तथा राज्योंने उसका सम्मान
कियाहै, यह बात पूर्व पृष्ठोंके अवलोकन से स्पष्ट है। इस अवस्थामें दुनियाकी कोईभी सरकार या व्यवस्था इस प्राचीन
धार्मिक रिवाजको रोक नहीं सकती । जैन साधुओंका यह
अधिकार है कि वह सारे वस्त्रोंका त्याग करें और गृहस्थोंका
यह हक है कि वे इस नियमको अपने साधुओं द्वारा निर्विष्न
पाले जानेके लिये व्यवस्था करें; जिसके विना मोन सुख
मिलना दुर्लभ है।

इस विषयमें यदि कानूनी नज़ीरों पर विचार किया जाय तो प्रगट होताहै कि प्रिची-कौन्सिल (Privy Council) ने सब-ही सम्प्रदायों के मनुष्यों के लिये अपने धर्मसम्बन्धी जुलूसों को श्राम सड़कों पर निकालना जायज़ करार दियाहै। निम्न उदाहरण इसबातके प्रमाणहें। प्रिची कौन्सिलने मन्जूर इसन बनाम मुहम्मदज़मनके मुकदूदमें में नय कियाहै कि:—

"Persons of all sects are entitled to conduct religious processions through public streets, so that thay do not interfere with the ordinary use of such streets by the public and subject to such directions the Magistrate may lawfully give to prevent obstructions of the thorough fare or breaches of the public peace, and the worshippers in a mosque or temple, which abutted on a highroad could not compel processionists to intermit their worship while passing the mosque or temple on the ground that there was a continuous worship there " (Manzur Hasan Vs Mohammad Zaman, 23 All, Law Journal, 179).

भावार्थ—'प्रत्येक सम्प्रदायके मनुष्य श्रपने धार्मिक जुलूसोंको श्राम रास्तोंसे लेजानेके श्रधिकारीहें, बशर्तेकि उस से साधारण जनताको रास्तेके व्यवहार करनेमें दिक्कत न हो श्रीर मजिस्ट्रेटकी उन सूचनाश्रोंकी पाबन्दीभी होगई हो जो उसने रास्तेकी रुकावट श्रीर श्रशान्ति न होनेके लिये उप स्थित की हों। श्रीर किसी मस्जिद या मन्द्रिमें, जोरास्तेपर स्थितहो, पूजा करने वाले लोग जुलूस निकालने वालोंको जब कि वह मन्दिर या मसजिदके पाससे निकलें, मात्र इस कारण कि उस समय वहां पूजा होग्होहै उनकी जुलूसी पूजाको बन्द करने पर मजबूर नहीं कर सकते।'

इस सम्बन्धमें "पारधसादी आयंगर बनाम चिन्नकृष्ण आयंगार" की नज़ीरभी दृष्ट्यहै। (Indian Law Report, Madias, Vol V p 309) श्रूद्रम् चेट्टी बनाम महत्राणीके मुक़दूदमेमें यही उस्त साफ शब्दोंमें इससे पहलेभी स्वीकार किया जा चुका है। (ILB VI p 203) इस मुकद्दमेके फैसलेमें पृष्ठ२०६ पर कहा गयाहै कि ज़ुलूसोंके सम्बन्धमें यह देखना चाहिये कि अगर वह धार्मिकहै और धार्मिक अन्शोंका

ख़याला किया जाना ज़रूरी है, तो एक सम्प्रदायके जुलूसको दूसरे सम्प्रदायके पूज्य-स्थानके पाससे न निकलने देना उसी तरहकी संख्नीहै जैसेकि जुलूसके निकलनेके वक्त उपासना-मन्दिरमें पूजा वन्दकर देना।

मुक्द्दमा सदागोपाचार्य बनाम रामाराव (ILR VI p 376) में भी यही राय जाहिरकी गईहै। इलाहाबाद ला जर्नल (भा० २३ पृ० १८०) पर प्रिवी कौन्सिलके जज महोदयोंने लिखाहै कि 'भारनवर्षमें ऐसे जुलूसोंके जिनमें मज़हबी रस्म श्रदा की जातीहैं सरेराह निकालनेके श्रधिकारोंके सम्बन्धमें एक 'नज़ीर' कायम करनेकी ज़रूरत मालूम होतीहै, क्योंकि भारतवर्षमें श्राला श्रदालतोंके फैसले इस विषयमें एक दूसरे के खिलाफहै। सवाल यह है कि किसी धार्मिक जुलूसको मुनासिव व ज़रूरी विनयके साथ शाह-राह-श्रामसे निकलने का श्रधिकारहै ? मान्य जज महोदय इसका फैसला स्वीकृति में देतेहैं श्रर्थात् लोगोंको धार्मिक जुलूस श्राम-रास्तोंसे लेजाने का श्रधिकारहै।'

मुक्द्दमा शङ्करसिंद्द बनाम सरकार कैसरे हिन्द (Al Law Journal Report 1929 pp 180—182) ज़र-दका ३० पुलिस-ऐक्ट्र न० ५ सन् १=६१ मे यह तजवीज़ हुआकि 'तर-तीब'—व्यवस्था देनेका मतलब 'मनाई' नहींहै । मजिष्ट्रेट ज़िलाकी रायथी कि गाने-वजानेकी मनाई सुपरिन्टेन्डेन्टपुलिस ने उस अधिकारसे की थी जो उसे दफा ३० पुलिस-ऐक्ट्र

की क से मिलाथा कि किसी त्यौहार या रहमके मौके पर जो गाने-बजाने श्राम-रास्तोंपर किये जावें उनको किसी हदतक सीमित करदे। मैं (जज हाई कोर्ट) मिजिप्ट्रेट-ज़िलाकी रायसे सहमत नहीं हूँ कि शब्द 'व्यवस्था' का भाव हर प्रकारके वाजे की मनाई है। व्यवस्था देनेका श्रधिकार उसी मामले में दिया जाता है जिसका कोई श्रस्तित्वहों। किसी ऐसे कार्यके लिये जिसका श्रस्तित्व हो नहीं है, व्यवस्था देनेकी सूचना विल्कुल व्यर्थ है। उदाहरणतः श्रानेजानेकी व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना बिल्कुल व्यर्थ है। उदाहरणतः श्रानेजानेकी व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना बिल्कुल व्यर्थ है। उदाहरणतः श्रानेजानेकी व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना बिल्कुल व्यर्थ है। उदाहरणतः श्रानेजानेकी व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना बिल्कुल व्यर्थ है। उदाहरणतः श्रानेजानेकी व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना बार्य श्राने जानेके श्रधिकारका श्रह्मित्व स्वतः श्रमुमान किया जायगा। उसका श्रर्थ यह नहीं है कि पुलिस-श्रक्त सरान किसी व्यक्तिको उसके घरमें बन्द रखने या उसका श्राना-जाना रोक देनेके श्रधिकारी हैं।

द्फ़ा ३१ पुलिस ऐकुकी क से पुलिसको आम रास्तों, सड़कों, गलियों, घाटों आदि पर आने-जाने के सबही स्थानों में शान्ति स्थिर रखनेका अधिकाग्द्र । बनारसमें इस अधिकारके अनुसार एक हुक्म जारो किया गयाथा कि खास सम्प्रदायके लोग यात्रावालों (पंडों) को, जो इस पवित्र नगरकी यात्राके लिये लोगोंका पथ प्रदर्शन करते हैं, रेल्वेस्टेशन पर जाने की मनाईहै । इस मुक़द्दमें में हाईकोर्ट इलाहाबादके योग्य जज महोद्यने तजवीज किया कि किसी स्थान पर शान्ति स्थिर रखनेके अधिकारोंके बल पर किसी खास सम्प्रदायके लोगों को किसी खास जगद्द पर जानेकी आम मुमानियत करनेका

सुपरिन्टेन्डेम्ट पुलिसको श्रिधकार न था । इस तजवीज़के कारण यहीथे जो बमुक़द्दमा सरकार बनाम किशनलालमें दिये गयेहें। (JLR Allahabad Vol 39 p. 131) शान्ति स्थिर रखनेका भाव श्रादमियोंको घरोंमें बन्द करनेका नहींहै 81

यही विश्वतियां दि० जैन साधुश्रोंसे भी सम्बन्ध रखती
हैं। वह चाहे श्रकेले निकलें श्रीर चाहे जुलूसकी शक्लमें,
सरकारी श्रफ़सरोंका कर्तव्यहै कि उनके इस हक्को न रोकें।
दिगम्बर जैन साधुगण सारे ब्रिटिश भारत श्रीर देशोरियासतीमें स्वतन्त्रतासे बराबर घूमते रहेहें, कहीं कोई रोक टोक
नहीं हुई श्रीर न इस सम्बन्धमें किसीकों कोई शिकायत हुई।
श्रतय्व सरकारी श्रफ़सरोंका तो यह मुख्य कर्तव्यहै कि वे
दिगम्बर मुनियोंको श्रपना धर्म पालन करनेमें सहायता पहुँचार्थे। गतकालमें जितनेभी शासक यहां हुये उन्होंने यही किया;
इसलिये श्रव इसके विरुद्ध ब्रिटिश शासक कोईभी वर्ताव करने
के श्रिधकारी नहींहैं। उनको नो जैनोंका श्रपना धर्म निर्वाध
पालने देना हो उचितहै।

<sup>\*</sup> NJ., pp 19-23

#### [ २७ ]

### दिगम्बरत्व और आधुनिक विद्वान्।

"मनुष्य मात्रको शादशै-स्थित दिगम्बर ही है। मुक्ते स्वयं नग्नावस्था प्रिय है " —म गॉधी

संसारके सर्व-श्रेष्ट पुरुष दिगम्बरत्वको मनुष्यके लिये प्राञ्चत सुसंगत और द्यावश्यक समभते हैं। भारतमें दिगं-बरत्वका महत्व प्राचीनकालसे माना जाता रहा है। किन्तु श्रव श्राधुनिक-सभ्यताकी लीलास्थली यूरोपमें भी उसको महत्व दिया जा रहा है। प्राचीन यूनान-वासियोंकी तरह जर्मनी, फ्रान्स और इङ्गलेन्ड आदि देशोंके मनुष्य नगे रहनेमें स्वास्थ्य और सदाचारकी वृद्धिहुई मानतेहैं। वस्तुतः वात भी यही है। दिगम्बरत्व यदि स्वास्थ्य श्रीर सदाचारका पोषक नहो तो सर्वज्ञ जैसे धर्मप्रवर्तक मोत्त-मार्गके साधनरूप उसका उपदेशही क्यों देते ? मोक्तको पानेके लिये अन्य आवश्यकाओं के साथ नंगा-तन और नंगा-मन होनाभी एक मुख्य आवश्य-कता है। श्रेष्ट शरीरही धर्म-साधनका मृल है श्रोर सदाचार धर्मकी जान है। तथा यह स्पष्ट हैकि दिगंबरत्व श्रेष्ट स्वस्थ्य श्रीर श्रीर उत्कृष्ट सदाचारका उत्पादक है। अब भला कहिये वह परम धर्मकी आराधनाके लिये क्यों न आवश्यक माना जाय ? श्राधुनिक सम्य संसार श्राज इस सत्यको जान गया है भौर वह उसका मनसावाचाकर्मणा कायल है!

यूरोपमें आज सैकडों सभायें दिगम्बरत्वके प्रचारके लिये खुली हुई हैं; जिनके हजारों सदस्य दिगंबर-वेषमें रहने का अभ्यास करते हैं! वेडल्स स्कूल, पीटर्स फील्ड (हैम्प-शायर) में बैरिस्टर-डाक्टर इक्षिनीयर, शिल्क आदि उच्च-शिल्ला प्राप्त महानुमाव दिगंबर वेषमें रहना अपनेलिये हितकर समस्रते हैं। इस स्कूलके मंत्री श्रीवफीर्ड (Mr N F. Barford) कहते हैं कि:—

Next year, as I say, we shall be even more advanced, and in time people will get quite used to the idea of wearing no clothes at all in the open and will realise its enormous value to health.

(Amrita Bazar Patrika, 8-8-31)

भाव यही है कि एक सालके अन्दर नंगे रहनेकी प्रधा विशेष उन्नत हो जायगी और समयानुसार लोगोंको खुले-आम कपड़े पहननेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्हें नंगे रहने से स्वास्थ्य के लिये जो अमित लाभ होगा वह तब ज्ञात होगा।

इस प्रकार संसारमें जो सभ्यता पुज रही है उसकी यह स्पष्ट घोषणाहै कि 'मनुष्य जातिको स्वस्थ्य रखनेके लिये वस्त्रोंकी तिलाक्षिल देनी पड़ेगी। नम्नता रोगियोंके लियेही केवल एक महान् श्रीषधि नहीं है, बिलक स्वस्थ्य जीवोंके लिए भी श्रत्यन्त श्रावश्यक है। स्विटज़रलैंडके नगर लेयसन (Leysen) निवासी डॉ॰ रोलियर (Dr Rollier) ने केवल

नय्य चिकित्सा द्वाराही अनेक रोगियों को आरोग्यता प्रदान कर जगतमें हलचल मचा दो है। उनकी चिकित्सा-प्रणालीका मुख्य अइ है स्वच्छ वायु अथवा धूपमें नगे रहना, नंगे टहलना और नंगे दौडना। जगतिबख्यात् ग्रंथ 'इनसाइक्लोपीदिया ब्रिटेनिका' में नयताका वडा भारी महत्व वर्णित है।' # वास्तवमें डाक्टरोंका यह कहनाकि जबसे मनुष्य जाति वस्त्रों के लपेटमें लिपटी है तबसेही सदीं, जुकाम, ज्ञय आदि रोगों का प्रादुर्भाव हुआ है, कुछ सत्य-सा प्रतीत होता है। प्राचीन काल में लोग नंगे रहने का महत्व जानते थे और दीर्घजीवी होते थे।

किन्तु दिगम्बरत्व स्वास्थ्यके साथ २ सदाचारका भी पोषक है। इस बातको भी आधुनिक विद्वानोंने अपने अनुभव से स्पष्ट कर दिया है। इस विषयमें श्री ओलिवर हर्स्ट सा० "The New Statesman and Nation" नामक पत्रिका में प्रकट करते हैं कि "अन्ततः अब समाज वाईविलके पहिले अध्यायके महत्वको (जिसमें आदम और हव्वाके नंगे रहनेका जिकर है) समभने लगी है और नग्नताका भय अथवा भूठी लज्जा मन से दूर होती जा रही है। जरमनी भरमें बीसों पेसी सोसाइटियां कायम होगई है जिनमें मनुष्य पूर्ण नग्ना-वस्थामें स्वच्छ वायुका उपयोग करते हुये नाना प्रकारके खेल खेलते हैं। वे लोग नग्न रहना प्राष्ट्रतिक, पवित्र और सरल

<sup>\*</sup> दिमुनि॰ भूमिका, ५ृष्ट 'ख'





समभते हैं। शताब्दियों से जिसके लिये उद्यम होरहा था, वह यही पवित्रताका आन्दोलन है। यह पवित्रता कैसी है? इसको स्वयं उनके निवास-स्थान गेलैन्ड (Gelande) के देखनेसे जाना जा सकता है, जविक वहां सैकड़ी स्त्री-पुरुष, बालक बालिकार्ये श्रानन्द-मय स्वाधीनताका उपभोग करते दृष्टि पड़ें ! ऐसे दृश्यके देखनेसे मन पर क्या श्रसर पड़ता है, वह बताया नहीं जा सकता! जिस प्रकार कोई मैला कुचेला श्रादमी स्नान करके स्वच्छ दिलाई दे, ठीक उसी तरह यह दृश्य सर्वं प्रकारके सूच्म श्रांतरंग-विषोंसे शून्य दिखाई पड़ेगा। ऐसे पदित्र मानवीके सामने जो वस्त्रधारी होगा वह लज्जाको प्राप्त होजायगा। ऐसे आनन्दमय बाता-वरगार्मे " ताज़ी इवा श्रौर धूपका जो प्रभाव शरीर पर पड़ता है उसको सर्वसाधारण श्रच्छो तरह जान सकते हैं, परन्तु जो मानसिक तथा श्रात्मीक लाभ होता है, वह विचार के बाहर है। यह कान्ति दिनों दिन यह रही है और कभी श्रवनत नहीं हो सकती। मानवींकी उन्नतिके लिये यह सर्वी-त्कृष्ट भेंट जर्भनी संसारको देगा, जैसे उसने ग्रापेन्तिक-सिद्धांत उसे श्रर्पण किया है। बाँतनमें जो श्रभी इन सोसाइटियोंकी सभा दुई थी उसमें भिन्न २ नगरोंके ३००० सदस्य श्ररीक हुये थे। उसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों और राष्ट्रीय कौन्सिलके मेम्बरोंने अपनी २ स्त्रियोंके साथ देखा था। उन स्त्रियोंके भाव उसे देखकर बिल्कुल बदल गये। नम्नताका विरोध करने

के लिये कोई हेतु नहीं है, जिसपर वह टिक सके। जो इसका विरोध करता है, वह स्वयं अपने भाषोंकी गन्दगी अगट करता है। किन्तु यदि वह इन लोगोंके निवास स्थानको गौर से देखे तो उसे अपना विरोध छोड देना होगा। वह देखेगा कि सैकड़ों स्त्री पुरुषों—माता, पिता और वच्चोंने कैसी पवित्रता प्राप्त करलो है।"†

श्रतएव पाश्चात्य विद्वानीं की श्रनुभव-पूर्ण गवेषणासे दिगम्बरत्वका महत्व स्पष्टहै । दिगम्बरन्व मनुष्यकी आदर्श स्थितिहै श्रीर वह धर्म मार्गमें उपादेयहै, यह पहलेभी लिखा जाचुकाहै। स्वास्थ्य और सदाचारके पोपक नियमका वैज्ञाः निक धर्ममें आदर होना स्वाभाविक है। जैनधर्म एक धर्म विज्ञानहै और वह दिगम्बरत्वके सिद्धान्तका प्रचारक श्रनादि से रहाहै । उसके साधु इस प्राकृतवेषमें शोलधर्मके उत्कट पालक और प्रचारक तथा इन्द्रियजयी योगी रहेहें, जिनके सम्मुख सम्राट चन्द्रगुप्तमौर्यंश्रौर सिकन्द्र महान् जैसे शासक नतमस्तक हुयेथे श्रौर जिन्होंने सदाही लोकका कल्याण किया, ऐसेही दिगम्बर मुनियोंके संसर्गमें श्राये हुये श्रथवा मुनिधमें से परिचित आधुनिक विद्वान्भी आज इन तपोधन दिगम्बर मुनियोंके चारित्रक्षे अत्यन्त प्रभावित हुयेहैं। वे उन्हें राष्ट्रकी बहुमुल्य वस्तु समभतेहैं। देखिये साहित्याचार्य श्रोकन्नोमल जी एम० ए० जज उनके विषयमें लिखते हैं कि "मैं जैन नहीं

<sup>🕆</sup> जैमिं , वर्ष ३२ पृष्ट ७१२

हूं, पर मुक्ते जैनसाधुश्रों श्रोर गृहस्थोंसे मिलनेका बहुत श्रव-सर मिलाहै। जैनसाधुश्रोंके विषयमें में विना किसी संकोचके कह सकताहूँ कि उनमें शायदही कोई ऐसा साधुदो, जो श्रपने प्राचीन पवित्र श्रादर्शसे गिराहो। मैंनेंतो जितने साधु देखे उनसे मिलने पर चित्तमें यही प्रभाव पड़ा कि वे धर्म, त्याग, श्रिहिंसा तथा सदुपदेशकी मूर्तिहै। उनसे मिलकर बड़ी प्रस-नता होतोहै "कि। बङ्गाली विद्वान् श्रो वरदाकान्त मुख्योपा-ध्याय एम० ए० इस विषयमें कहतेहैं। :—

"चौदह आभ्यन्तरिक और दशवाह्य परिग्रह परि-त्याग करनेसे निर्श्रन्थ होतेहैं। ............ जब वे अपनी नग्नावस्थाको विस्मृत होजातेहैं तबही भयसिन्धुसे पार हो सकते हैं। ......... (उनकी) नग्नावस्था और नग्न मृतिंपूजा उनका प्राचीनत्व सप्रमाण सिद्ध करतीहै, क्योंकि मनुष्य आदिम श्रवस्थामें नग्नथे।"

महाराष्ट्रीय विद्वान् श्रीवासुदेव गोविन्द आपटे बी० ए० ने एक व्याख्यानमें कहाथा कि "जैनशास्त्रोंमें जो यतिधर्म कहा गयाहै वह अत्यन्त अकृष्टहै, इसमें कुछुमो शङ्का नहीं हैं।" प्रो० डा० शेषागिरि राव, एम० ए०, पो एच० डी० वतातेहैं कि +:—

"(The Jama) faith helped towards the formation of good and great character helpful to

<sup>\*</sup> दिमु ०, पृ०२३ 🕴 जैम०, पृ० १४१

<sup>‡</sup> जैम0, पू0 ४७ + SSIJ.. pt II p. 30

एक अन्य महिला मिशनरी श्री स्टीवेन्सनने क्रिपेत अंध-"हार्ट आव जैनीड्म" में लिखा है कि:—

"Being rid of clothes one is also rid of a lot of other worries; no water is needed in which to wash them Our knowledge of good and evil, our knowledge of nakedness keeps us away from salvation. To obtain it we must forget nakedness. The Jain Nirgianthas have forgot all knowledge of good and evil. Why should they require clothes to hide their nakedness?" (Heart of Jainism, p. 35)

भावार्थ—'वस्त्रों की भंभटसे छूटना, हज़ारों अन्य भंभटोंसे छूटनाहै। कपड़े धोनेके लिये एक दिगम्बर वेषीको पानीकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वस्तुतः पापपुरयका भानही— नग्नताका ध्यानही मनुष्यको मुक्त नहीं होने देता। मुक्ति पानेके लिये मनुष्यको नग्नताका ध्यान भुलादेना चाहिये। जैन निर्श्रन्थोंने पापपुर्यके भानको भुला दियाहै। भला उन्हें अपनी नग्नता छिपानेके लिये वस्त्रोंको क्या ज़रूरत?'

सन् १६२७ में जब लखनऊमें दिगम्बर मुनिसंघ पहुँचा तो श्री श्रलफोड जेकबशाँ (Alfred Jacob Shaw) नामक एक ईसाई विद्वान ने उसके दर्शन किये थे। वह लिखते हैं कि प्राचीन पुस्तकोंमें सम्मेदशिखिर पर दिगम्बर मुनियोंके ध्यान करने वाबत पढ़ा ज़कर था लेकिन ऐसे साधुश्रोंको देखनेका

#### उपसंहार ।

वाह्यो ग्रन्थोऽगमदाणामातरो विषयेपिता । निर्मोहस्तत्र निग्र°न्थ पाथः शिवपुरेऽथँतः ॥ —कि श्राशाधर \*

'यह शरीर वाह्य परित्रह है और स्पर्शनादि इन्द्रियों के विषयों में श्रभिलाषा रखना श्रन्तरङ्ग परिश्रह है। जो साधु इन दोनों परिश्रहोंमें ममत्व परिगाम नहीं रखता है, परमार्थसे वही परिग्रह-रहित गिना जाता है । तथा वही निर्वाण नगर वा मोत्तमें पहुँचनेके लिये पांथ शर्थात् नित्य गमन करनेवाला माना जाता है। इसका कारण यह है कि मोज्ञमार्गमें निरंतर गमन करनेकी सामर्थ्य एक मात्र यथाजात-रूपधारी निर्श्रन्थ ही के है। जो मनुष्य शरीर-रक्ता श्रीर विषय कषायोंकी चिंता-श्रोंमें फंसकर पराधीन बना हुश्रा है, भला वह साधु-पदको कैसे धारण कर सकताहै ? और जब दिगम्बर वेषको धारण करके वह साधु नहीं होसकता तो फिर उसका निरन्तर मोत्तार्ग पर गमन करना अथवा मोत्त-पद को पालेना कैसे सभव है ? इसीलिये दिगम्बरत्वको महत्व देकर मुमुज्ज शरीर से नाता तोड़ लेते हैं और नंगे तन तथा नंगे मन होकर श्रात्म-स्वातंत्रयको पालेते हैं। शास्वत-सुखको दिलाने वाला यही एक राजमार्ग है और इसका उपदेश प्रायः संसारके सवही मुख्य २ मत प्रवर्तकोंने किया था!

मनोविद्यानकी दृष्टिसे ज़रा इस प्रश्न पर विचार

<sup>\*</sup> सागारः, ष्टष्ट ४१३

कीजिये और फिर देखिये दिगम्बरत्वकी महिमा! जिसका सत्र शरीरमें श्रटका हुश्रा है, जो लज्जाके बन्धनमें पडा हुश्रा है श्रीर जो साधु-वेषको घारण करकेभी साधुताको नहीं पा पाया है, वह दिगम्बरत्वके महत्वको क्या जाने? मनकी शुद्धि—भावोंको विशुद्धता—ही मुमुचुके लिये श्रात्मोन्नतिका फारण है श्रीर वस्तुतः वही साचात् मोच्चको दिलाने धाली है! किन्तु मनकी यह विशुद्धता क्या बनावट श्रीर सजावटमें नसीब हो सकती है? वस्तादि-परिश्रहके मोहमें श्रटका हुश्रा प्राणी भला कैसे निर्श्रन्थ-पदको पा सकता है? इसीलिये संसारके तत्त्ववेताश्रोंने हमेशा दिगम्बरत्वका प्रतिपादन किया है! भगवान श्रुषभदेवके निकटसे प्रचारमें श्राकर यह महत सिद्धान्त श्राज तक बराबर मुमुचुश्रोंका श्रात्मकस्याण करता श्रा रहा है श्रीर जब तक मुमुचुश्रोंका श्रात्मकस्याण करता वह कस्थाण करना रहेगा!

दिगम्बरत्व मनुष्यको रंकसे राव बना देता है। उसको पाकर मनुष्य देवता हो जाता है। लेकिन दिगम्बरत्व खाली नंगा-तन नहीं है। वह नंगे होनेसे कुछ अधिक है। नंगे तो पशुभी हैं, पर उन्हें कोई नहीं पूजता? इसका कारण है। वह यह कि मानव-जगत जानता है कि पशुओं को अपने शरीर ढकने और विवेकसे काम लेनेकी तमीज़ नहीं है। पशुओंने विषय-विकार परभी विजय नहीं पाई है। इसके विपरीत दिगंबर-मुनिके सम्बन्धमें उसकी धारणा है और ठीक धारणा

## दिगम्बरत्व श्रीर दि० मुनि • \*\*\*\*



श्री १००८ मुनि नेमसागर जी [ वर्त्तमान दिगम्बर मुनि ]

है जैसेकि पूर्वपृष्टोंमें इम निर्दिष्ट कर चुके हैं कि वे साधु तनसे ही रंगे नहीं होते बल्कि उनका मनभी विषयविकारोंसे नंगा है। दिगम्बरत्वका रहस्य उसके वाह्याभ्यन्तर रूपमें गर्भित है। इस रहस्यको समक्रकर ही मुमुक्तु दिगंबर वेषको घारण करके विकार-विवर्जित होनेका सवृत देतेहैं और श्रात्मकल्याण करते हुये जगतके लोगोंका हित साधते हैं। श्री ऋषमदेव दिगंबर मुनिही थे जिन्होंने संसारको सभ्यता और धर्मका पाठ पढ़ाया ! श्री सिंहनन्दि श्राचार्य दिगंबर वेषमें ही विचरे थे जिन्होंने गङ्गवंशकी स्थापना कराई श्रीर उन चत्रियोंको देश तथा धर्मका रच्चक बनाया ! कल्याणकीर्ति आदि मुनिगण नङ्गे साधुही थे जिन्होंने सिकन्दर महान् जैसे विदेशियोंके मनको मोह लिया था और उन्हें भारतभक्त वनाया था ! वे दिगम्बर ऋषिही थे जिन्होंने अपने तत्वज्ञानका सिक्का यूना-नियोंके दिलोंपर जमा दिया था और उन्हें वादमें निग्रहस्थान को पहुँचा दिया था! श्री वादिराज श्रीर वासवचन्द्र जैसे दिगम्बर मुनि घीर-वीरताके श्रागार थे कि उन्होंने रणाङ्गणमें जाकर योद्धार्श्वोको धर्मका स्वरूप समसाया था! श्रीर श्री समन्तभद्राचार्य दिगम्बर साधुही थे जिन्होंने सारे देशमें विहार करके ज्ञान-सूर्यको प्रकट किया था! सम्राट् चन्द्रगुप्त, सम्राट् अमोघवर्ष प्रभृति महिमाशाली नर-रतन अपनी अतुल राज-लदमीको लात मारकर दिगम्बर ऋषि हुये थे। ये सब उदाहरण दिगम्बरत्व श्रीर दिगम्बर मुनियोंके महत्व

श्रीर गीरवको प्रकट करते हैं। दिगम्बर मुनियांके मृत्तगुर्णी की संख्या परिमाण प्रस्तुत परिच्छेदीमें श्रोत-प्रोत दिगंबर-गौरवका वखान है। सचमुच दिगम्बर मुनि, श्रीशिववतलाल वर्मन्के शब्दों में \* "धर्म-कर्मकी कलकती हुई प्रकाशमान् मृतियां है। वे विशाल हृदय और अथाह समुन्दर हैं जिसमें मानवी हितकामनाकी लहरें ज़ोर-शोरसे उठती रहती हैं। श्रोर सिर्फ मनुष्यद्दी क्यों ? उन्होंने ससारके प्राणी मात्रकी भलाईके लिये सबका त्याग किया। प्राणोहिं साको रोकनेके लिये अपनी इस्तीको मिटा दिया। ये दुनियांके जवरदस्त रिफ़ार्मर, ज़बरदस्त उपकारी और बड़े ऊचे दर्जेंके वक्ता तथा प्रचारक हुये है। ये हमारे राष्ट्रीय इतिहासके कोमती रत्न हैं। इनमें त्याग, वैराग्य और धर्मका कमाल-सब कुछ मिलता है। ये 'जिन' है, जिन्होंने मोहमायाको और मन और कायाको जीत लिया। साधुत्रोकी नयता देखकर भला क्यों नाक-भी सकोडते हो ? उनके मार्चीको क्याँ नहीं देखते ? सिद्धांत यह हैकि आत्माको शारीरिक बन्धनसे और ताउल्ल कातकी पोशिशसे आज़ाद करके विल्कुल नंगा करिलया जाय, जिससे उसका निजरूप देखनेमें श्रावे।" यह वजह है इन साघुश्रोंके ज़ाहिरदारीके रस्मोरिवाजसे परे रहने की! यह ऐबकी वात क्या है ? ईश्वर-कुटीमें नहने वालों को अपना जैसा श्रादमी समसा जाय, तो यह ग्लती है या नहीं ? इस-लिये श्राश्रो सब मिलकर राष्ट्र श्रीर लोकके कल्या एके लिये स्पष्ट घोषणा करो और कविवर वृन्दावनकी तानमें तान मिला कर कहा -

'सत्यपन्थ निर्श्रथ दिगम्बर !'

<sup>\*</sup> जैम०, प्रष्ट ३-४

# परिशिष्ट ।

तुर्किस्तान के मुसलमानों में नानत्व आदर की हिसे देखा जाता है, यह बात पहले लिखी जाबुकी है। मिस खुसी गानेंट की पुस्तक "Mysticism & Magic in Turkey" के आगड का अरतक है कि "वैगम्बर साठ ने एक रोज मुरीहाँ के श्रध्ययन से प्रगट है कि "वैगम्बर साठ ने एक रोज मुरीहाँ के राज़ और मारफत की बातें अली सां० की बतादीं और कह दिया कि वह किसी को बनाय नहीं। इस घटना से ४० दिन तक तो अली सा० उस गुप्त संदेश को छुपाये रहे; किन्तु फिर उसको दिल में छुपाये रखना असंभव जानकर वह जंगल को भाग गये (पृ० ११०)"। इस उल्लेख से स्पष्ट है कि मुहम्मद सा० ने राजे मारफत अर्थात् योग की बात बताई थीं, जिनको बाद में सूफी दरवेशों ने उन्नत बनाया था । इन द्रवेशों में 'अजालुलीव' और 'अन्दाल' श्रेणीके फ्कीर विलक्कल नर्क रहतेहै। मि. जे पी. ब्राउन नामक साहबको एक द्रवेश मिश्रने खालिफ अली की ज़ियारतगाह में मिले हुए एक 'अजालुल्गेव' द्रवेश का हाल कहा था। उसका नाम जमाखद्दीन कूफीय था। उसका शरीर मसोले कृदका था और वह विल्कुल तंगा (Perfectly naked) था। उसके बाल और दाढ़ी छोटे थे और शरीर कमज़ोर था। उसकी उस्र लगभग ४०-५० वर्ष की थी (ए० १६)। इत दरवेशों के संयमकी ऐसी प्रसिद्ध है कि देश में चाहे कहीं बेरोकटोक सूमते हैं—कभी अद्भाग और कभी पूरे तंत्रे वे होजाते हैं। जितने ही वह अद्धुत दीखते हैं उतने ही अधिक पवित्र और नेक वे गिने जाते हैं। The result of this reputation for sanctity enjoyed by Abdals is that they are allowed to wander at large over the country, sometimes half-clad, sometimes completely naked.) वे अपने ज्ञान का प्रयोग खूब करते हैं। घर और साथियों से उन्हें मोह नहीं होता। वे मैदानों और पहाडों में जा रमते हैं। वहीं बनफलों पर गुज़रान करते हैं। जंगल के खूंखार जान-वरों पर वे अपने अध्यात्मवल से अधिकार जमा लेते हैं। सारांशतः तुर्किस्तान में यह नंगे दरवेश प्रसिद्ध और पूज्य माने जाते हैं।

यूरोप में नंगे रहने का निवाज दिनों दिन बढता जा रहा है। जरमनी में इस की खूब वृद्धि है। श्रब लोग इस श्रान्दोलन को एक विशेष उन्नत जीवन के लिए श्रावश्यक समझने लगे हैं। देखिये, २ फ़रवरी के "स्टेट्समैन" श्रख़बार में यह ही बात कही गई है:—

"Germany is at present challenging the traditional view that clothes are requisite for health and virtue. The habit of wearing only the sun and air at exercise is growing and the "Nudist" movement at first laughed at and blushed at elsewhere, is now seriously studied as probably the way to a saner morality "The Statesman, 2 2.32

भारतवर्ष में नग्न रहनेका महत्व बहुत पहले ही समभा जा चुका है। विदेशों में अब वही बात दुहराई जा रही है।

# **त्रमुक्रमारीका** ।

| अबल्खे वेद्ध तेह        | श्रजित सेनाचार्य १७६,२२८      |
|-------------------------|-------------------------------|
| त्रकबर २५६-२५६          | अजितप्रसाद वकील " २२६         |
| त्रकम्पन गणुधर हपू      | श्रजितमुनि ··· १७६            |
| त्रकतङ्कचन्द्र २४६      | त्रजिताश्रम ••• २८६           |
| अकलङ्क देव ••• १८५,     | त्रजातशत्रु <b>=७,</b> ६३,१०१ |
| १=६,१==,२३३             | त्राजु न ः ६७,१४४             |
| अकलीक स्वामी २६६        |                               |
| अक्कीर्ति १७३,२१५       | त्रणहिलपुर *** १४५            |
| अकिञ्चन · · · ५६        | श्रतिथि ३०,५७                 |
| ग्रग्निमृति गण्धर ६४    | अथर्ववेद १६,३१,७७             |
| अङ्कलेश्वर … १४५        | ग्रथेन्स (Athens) ११७         |
| ब्रङ्ग ८७,१२६,२४६       | श्रनन्तकीतिं २५१,२६७,२६=      |
| अद्गपूर्वधारी ६३        | श्रनगार ५७                    |
| श्रच्युतराय राजा ·      | श्रनन्तजिन " = ३              |
| श्रचेत्रक ६,५३,         | अनन्तनाथ २२०                  |
| <i>पृ६,५७,६२,६६,</i> ८३ | ञ्चनन्त वीर्यं १५०            |
| अजन्टा २१२              | अनुरुद्धपुर २४५               |
| श्रजमेर १५१,२२२         | _                             |
| श्रजरिका                | अनैमलै-पसुमले १६७             |
| श्रजितसागर " २७१        | अन्यकृतस (Oneskrits) १११      |
|                         |                               |

| श्रंजनेरी      | •••               | २२२   | श्ररव              | •••               | <b>३४,३</b> ७, |
|----------------|-------------------|-------|--------------------|-------------------|----------------|
| अपरित्रही      | ••                | Y=    | १५३,१७             | <b>४,२</b> ४४,२१  | ३६,२४⊏         |
| श्रपालोदमस     | ••                | ११७   | श्चरमेनिया         | •••               | 84             |
| श्रफगानिस्नान  | •••               | રઇઇ   | श्चरस्तू           |                   | ३३             |
| श्रफरीका       | ***               | २४३   | श्चिष्ट-नेमि       | •••               | 32,20          |
| श्रवुल-श्रला   | •••               | રક્ષક | श्रहत्तन न्दि      | शैव …             | २०             |
| अबुलकासिमनि    | ानानी             | ४१    | ग्रहन्नित्         | १७३,२             | १४,२१=         |
| श्रवुल-फजन     |                   | २५=   | श्रलप्रेड जे       | तव शा             | २८५            |
| अन्दल          | •••               | 3,5   | ञलवेर:नो           | ***               | સ્પુદ          |
| श्रवीसिनिया    | •••               | २४३   | श्रतब्रेट वेब      | र •••             | ও৩             |
| अभयकीर्नि      | •••               | રુષ્ટ | श्रलवर             | ••• २             | २०,२७०         |
| श्रभयकुमार     | *** ;             | e3,⊐⊐ | <b>ञ्चलाउद्</b> दी | त *** २।          | 10-२५३         |
| श्रभयदेव वाद   | ोन्द्र "          | २३६   | श्रलीगं ज          | ***               | २२६            |
| अभयनन्दि       | •••               | १सम   | <b>छ</b> लीगढ़     | •••               | २७०            |
| अमर्गसंह       | •••               | १२८   | शल्लुरा जा         | ***               | १५०            |
| द्यमरीका       | •••               | २४२   | अवतार              | •••               | १५,२०          |
| श्रमतकीर्ति    | •••               | १७१   | श्रवधृत            | •• २ः             | २,२३,२६        |
| श्रमितगनि श्रा | चार्य             | १४१   | श्रवन्ती           | ***               | ६३,१०१         |
| श्रमोघवर्ष सङ् | ब्राट् •••        | १७४,  | अविनीन∙कं          | <b>ांगुणीवम</b>   | १६८            |
|                | १ <b>=हे,</b> २१! | 4,2=8 | ग्रशोक             | ***               | for,           |
| श्रम्बा        | •                 | 353   | १०                 | .६,२ <b>०</b> ४,२ | ०५,२४३         |
| अयोध्या        | ***               | १३६   | श्रवस्ट देश        | •••               | <b>इ</b> ६     |

| श्रहुर                  | •••           | Eo            | ञ्चानन्द्सागर         | २६७,२७२                      |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| श्रसाई खेड़ा            | •••           | १४०           | आन्ध्र ११५,१          | १६, १३८,                     |
| श्रहमदाबाद              | ***           | <b>3</b> €,   |                       | १६३,१७३                      |
| श्रहराष्टि-संघ          | •••           | १७०           | आर्थ                  | 38                           |
| श्रदिचेत्र              | १३६,          | 202           | श्रारटाल '''          | २१८                          |
| श्रहीर देश              | •••           | १४६           | श्रारुणी              | २४,२८                        |
| श्रहोक ***              | 4='A8'&       | ., <b>9</b> = | आशाधर, कवि "          | १४४,२८७                      |
| त्राकनीय ***            |               | २४२           | श्रासाम '''           | <b>२११</b>                   |
| श्राकसीनिया '           | •••           | २४२           | ञ्चासार्यं नागार्यं … | २१६                          |
| श्रागरा                 | २६२,२६७       | 200           | श्राइवमल्ल नरेश       | २३३                          |
| श्रागस्टल "             | ••            | ११६           | इटावा ''              | २२६,२६६                      |
| श्राचार्य               | ··· 44,       | २६६           | इथ्यूपिया ***         | २४३                          |
| <b>श्राचाराङ्गस्त्र</b> | નુ            | 9,4≂          | इङ्गलेन्ड ***         | २७८                          |
| <b>आचेत्र</b> य         | ď             | ०,५६          | इन्द्रकीर्ति "        | २१४                          |
| आजीवक ***               | =3,=8         | , \$3         | इन्द्र चतुर्थ राठौर   | કુંબ્ર                       |
|                         | १८४,          | २०४           | इन्द्रनन्दि '         | २०%                          |
| श्रात्माराम             | •••           | દ્દપ્ત        | इन्द्रभूति गौतम "     | EE'88                        |
|                         | .        १,२, |               | इरविन स्यूज़ियम       | २१७                          |
| श्रादिनाथ … १           | .६,१७,१८,     | २२५           | इत्ताहाबाद ***        | ર <b>ડ</b> પૂ- <b>ર</b> હદ્દ |
| <b>आदिप्रचारक</b>       | . 88,84       | 1,२०          | इल्हामेमन्जूम …       | 38,80                        |
| श्रादिसागर "            | •             | २७१           | इस्लाम ३७,४           | १,४३,२४४                     |
| आर्द्रक '               | •••           | <b>e3</b>     | इदवाक्वंश             | १२२,१६७                      |

ईडर ं २७१ उन्दान का पुत्र श्रामरकार… ईरान : ६७,११२,२४४ **१३१-१३**२ ईसाई .. २,४१,४४,४७ उपक द्याजीविक. ... ८३ उग राजकुमार " १७६ उपनिपद् : २०,२२ उत्रपेरुवलूटी पाराड्यराज ... ,३०, ७६, २०३ १६५ उपाध्याय ųц उज्जंतकीर्ति मुनि " १८३ उपाध्याय प्रो० ए० एन० १८२ उज्जैन उज्जैनी,™ १०७,११६, उमास्वामी ™ १८४–१८७ १२३,१२७,१२६,१३०, ऋक्संहिता 30 १३१,१३५,१४०,१४३, ऋग्वेद G= १४=,१५३,१६७ ऋमु . 30 उज्जैन के दिगम्बराचार्य ... ऋषभदेव ७,१४-१=,२०,२१, ३१,३२,६३,७६,७८,८०, ર્રેરૂપ્ર,ર્દેક **डत्तर-गुण … ५०,५४** =४, १२१, १६१, १=१, **उत्तराध्ययन-सूत्र**, = २०३, २६७, २==,२=६ १७४ ऋषि · ७,३२,५८,१२० उत्तरपुराग् ' उत्तूर प्राम : २१६ त्राषि विजयगुरु ... १४६ ••• २७१ परा **उद्गांव** \*\*\* 483 उ**द्यगि**रि \*\*\* २१२ परेयङ्ग नरेश •• २३४ उदयन " इम एलोरा ••• २१३ उदयपुर (उदैपुर) १६५,२६७ ऐनापुर भोज ... २६= उदयसेन मुनि " १४४ ऐयंगर, प्रो० रामास्वामी१८४

| ऐत्तक · · ४८,५०,६६,२६६   | कन्नौज " १३६,१३६       |
|--------------------------|------------------------|
| पेत-लारवेल १२२,१२४,१६५   | कन्धार २४२             |
| ऐशिया २४२                | कन्डरमसुक ६७           |
| श्रोडघदेव " १८८          | कनिष्क "" १२०          |
| ब्रोडयरवंशी… १८०         | कपिथ " १३६             |
| श्रोड़ीसा २११            | कमलकीर्ति " २५१        |
| श्रोतिवर हर्न्ट · • २८०  | कमलशील बौद्ध " पूट     |
| श्रीरङ्गज़ेव · १४,४१-४२, | करकराङु " १६२,१६४      |
| २५६–२६२                  | करण २०२                |
| ककुम २०६                 | कर्णाटक ··· १४५,       |
| कछ्वाहे १५२              | १४६,१=७, <b>१</b> =8   |
| कटनी "                   | कर्ण-राजा १५२          |
| कटवप्र १०८,२३७           | कर्णं-सुवर्णं · : १३७  |
| कटारीखेड़ा २०८           | कर्म-सन्यासी ः २७,२⊏   |
| कस्पूरगस्य १६=           | करहाटक २३२             |
| कराण्कि · १८४,१८५        | कलचूरो ः १५२,१७२,१७६   |
| कत्तमराजा " २१४          | कल्पकाल " " १४         |
| कदम्ब · ६८,१६६,१७०,      | कलम्रवंश " १६७,१८६     |
| १७२,२११                  | क्लमा " ४२             |
| कनकामर मुनि … ६०,१४५     | कल्याणकीर्ति … २३५,२=६ |
| कनकचन्द्र · २१६          | कल्यासा मुनि … । १११,  |
| कनकसेन २१६               | ११२,२४३                |

| कलहोले        | •••          | ***         | २२३              | कांश्मीर      | •••     | १०१,२४६        |
|---------------|--------------|-------------|------------------|---------------|---------|----------------|
| कलारमत्थुव    | ñ            | •••         | શ્ર્             | काष्ठा संघ    | • •     | २२५,           |
| कलिंग "       | १०१          | ,१२१,       | <b>१</b> २२,     |               | २४६     | ,२५०,२६१       |
| १२४           | ,१२५,        | १२६,        | १३७,             | कीर्तिवर्मा   | •••     | २२३            |
| १६५           | ,२०५         | ,२४६        |                  | कुटिचक        | 444     | २२,२६          |
| काकतीय वं     | राी          | ***         | 235              | कुण सुन्दर    | •       | <i>१७१</i>     |
| काञ्चोपुर     | •••          | १२३,        | <b>१=</b> ५-     | कुशिक         | •••     | ··· =0         |
|               |              | <b>१</b> == | ,२३२             | कुराडग्राम    | •••     | El             |
| कानपुर        | •••          | •••         | २७०              | कुराडलपुर     | •••     | ·· २६ <b>१</b> |
| काठियावाड़    |              | •••         | २७२              | कुदेप श्रीख   | ₹       | १२४            |
| कापालिक       | ••           | ••          | २३               | कुन्ति भोज    | •••     | इक्षप्र        |
| कामदेव साम    | <b>ा</b> न्त | •••         | २१८              | कुन्दकीर्ति   | ***     | રક્ષ્ક         |
| कारकल ***     | १६३          | 308,        | ,२४०             | कुन्द्कुन्दाः | वार्य … | ६,५८,६१,       |
| कार्य "       | •            | •••         | २४२              | १६            | 4,202,  | १=३,१=६,       |
| कार्तवीर्य "  | •            | २२३         | ,२२४             | 8 = (         | ७,१६२,  | १३१            |
| कारेयशाखा     | •••          |             | २१४              | कुन्द्रशाखा   | ••      | • २१४          |
| कालन्तूर      | •••          |             | २३७              | कुम्भोज-वा    | हुबत्ति | २१७,२६८        |
| कालवङ्ग ग्राम | •••          |             | २१२              | कुम्भ मेला    | ••      | . 38           |
| कालिदास       | •••          | १४२         | <b>१=8</b>       | कुमुदचन्द्रान | वार्य " |                |
| कावेरीप्यूमप  | ट्रिन        | म्          | १८५              | कुमार कीर्ति  | देव …   | २१७            |
| काथतीय        | •••          |             | २४६              | कुमार पाल     | सम्राट  | १४१            |
| काशी "        | ••           | -           | <del>ಜ</del> ಕ್ಕ | कुमार भूषण्   | ••      | . 318          |
|               |              |             |                  |               |         |                |

कुमार सेनाचार्य २१६,२५० कोटिशिला ... १२२ कुमारी पर्वत १२३,१२६,२०२ कोल्लग " ... १६५,१=४ कोलंगाल ... १८७ कुरंत कुरान ... ३७ कोल्हापुर "१७७, १८२, २२६ कुरावली " १=३,२१७ कुरु जांगल " १४६ कोवलन् सेठ ... १६४,१६५ कुरुम्ब '' २३८ कोशलापुरी '' ६५ कुलचन्द्र " १२६,२१= कौशल " =६,६३,१२२,१३= कुशान .. २०६ कौशाम्बी ... ८७, २०६ कुसंध्य ... ... ८६ खजुराहा ... १८०,२२० कुद्दाऊं : १३१,२०६ जस ... २०२ कूर्चंक ... १७० खंडगिरि-डद्यगिरि२०५,२०६ कृष्णचन्द्र विद्यालङ्कार १३३ खोरवेल " ११६,१२१,१२३, कृष्णगाज ... १८० १२४,१२५,२०५ कृष्णवर्मा महाराजाकादंव २११ जिलाजी ... २४८,२५० केरल · · · २४६ खुदा · · · ४२ केशलींच ... ५३,५६,७६, खुरई ... १७०,२७१ १३५,१८=,२६४ ख़ुशालदास कवि :: २६१ केशरिया जी " २६७ खेम बौद्ध भिन्नु " १२४ केसरी ... ... ६४ गङ्गा ... कोन्त्रूर " " २२३ गण्धर " ... 88'8ñ कोटिकपुर ःः १०४,१०७ गणाचार्यःः द्ध

| गणी ५.६                  | गुहशिव राजा " १२५          |
|--------------------------|----------------------------|
| गान्धार : २४२            | गूजर जैनी '' १८३           |
| गान्धी महातमा " १,४,२४५  | गेलैन्ड २६१                |
| ग्लाजेनाप्प, प्रो० : २४७ | गोत्रा ••• १६६             |
| ग्वालियर ६=,६६,१५२.१५३,  | गोपनन्दि " २३३,२३४         |
| २१६,२४६,२५२,२६७          | गामद्वदेव · १८०            |
| गिरिनगर "१२३,१४५         | गोमञ्चलार " १८८            |
| गिरिनार " १०७,१६६,१८४    | गोलाध्याय · १५६            |
| गुजरात १२०,१४५-१४७,      | गोल्लाचार्यं ••• २३०       |
| १७३,२५४                  | गोवर्द्धन श्रुतकेवली १०७   |
| गुणकोर्ति महामुनि १५०,   | गोविन्द तृतीय " १७३        |
| २१४,२५२,२६१              | गोविन्दराय गठौर २१५        |
| गुणनिद                   | गौडदेश ••• १५२,२४६         |
| गुणभद्राचार्य १७४,१=६    | गौर्वर-ग्राम ६४            |
| गुणवर्मा राजा १४०        | गंगा ३३                    |
| गुणुलागर : २६१           | गद्गदेव ••• ११७            |
| गुणश्री विमल श्री " २२५  | गंगराज सेनापति १७=,२३०     |
| गुप्तवंश "१२७-१२८        | गंगवंश · १६७               |
| गुरमंड्या २६६            | घोषात, प्रो० शरच्चन्द्र १७ |
| गुरू ६०                  | चक्रेश्वरी १३६             |
| 'गुलाम " २४=, २४६, २५४   | चतुर्मुखदेव · · २३३        |
| गुहनन्दि २११             | चन्द्रकीर्ति •• २६६        |

| चन्द्रगिरि           |                 |             | चिताम्बूर      | •••      | १८१            |
|----------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|----------------|
| चन्द्रगुप्त द्वि     | तीय १२          | ,१२६,       | चित्तौर        | •••      | १५१            |
|                      | <b>१</b> ३      | 0.838       | चीनदेश         | •••      | १३५            |
| चन्द्रगुष्त में      |                 |             | चेटक           | •••      | ₽¥, <b>₽</b> 0 |
| ११०,                 | १६०,१६५         |             | चेदिराज        | •••      | ११२            |
|                      | २३१,२८          |             | चेर            |          | १६४            |
| चन्द्रसागर स्        | दुनि '''<br>∽eः | <b>२६६,</b> | चोल१६३,        |          |                |
|                      | २६              |             |                |          |                |
| चिन्द्रकादेवी        | रानी            | २२४         | चोत्तदेश "     |          |                |
| चन्देल '             | •••             | १५०         | चौद्दान ''     |          |                |
| चम्पापुर             |                 |             | छुह-श्रावर्    |          |                |
| चाकिराज गंग          |                 |             | छुत्रप         | \$       | १८,१२०         |
| चामुगडराय            |                 |             | छुत्रसात र     | महाराज   | २६१            |
| चावलपट्टी            |                 |             | छाणी (उदे      | पुर)     | ••• २७१        |
| चारकीर्ति आ          |                 |             | जगदेकमल        |          |                |
| चालुक्य …            |                 |             | जबत्तपुर       | •••      | २७०            |
| 9                    | १७६,१=          |             | जम्बूद्वीप प्र | ।झप्ति ' | {8=            |
| चालुक्य जया          | संह             | २३३         | जम्बूस्वामी    | १०३,१०   | ક,રપૂક         |
| चालुक्यराजा          | कोन्न           | २२३         | जय कीर्ति      | आचार्य   | २२१            |
| चालुक्यराजः          |                 |             | जयदेव पंशि     | डेत ''   | • २१३          |
| चालुक्यराजः          |                 |             | जयधवत्त        |          |                |
| चालु <b>क्यराज</b> ी | _               |             | जयन्ती         | •••      | 84             |
|                      |                 | ,२१४        | ज्यपाल         | >•t      |                |
|                      |                 |             |                |          |                |

जयभूति २०६ भत्त ... ७७,२०२,२०३ जयसिंह नरेश · १६० भाँसी ••• १५१,२७० जलालुद्दीन रूमो ... ३८ भालगपाटन ३२०,२६७,२७१ जवक्कणुव्वे " २२६,२३० ट्रावरनियर २६३ जावालोपनिषद १६,२४,७८ टोडरमत्त जो ः १७,७८ जितरात्रु … १२२,१४० टोडर साहु " 348 जिन(जिनेन्द्र)६,८०,१५७,१५८ ठाकुर क्रूरसिंह मुखिया २७१ जिनचन्द्र ··· २३५,२६१ ठाणाङ्गसूत्र yg जिनदास कवि " १=३ डायजिनेस ( Dingenes ) जिनप्पास्वामी " २६७ ११२,२४३ जिनलिङ्गी … ६० डेली-न्यूज़ 8 जिनसेन १७०,१७४,१७५,१८८ **डुवो**ई र्द्ध जिन शासन १३ ढाका २६५ जिङ्गीप्रदेश २३६ द्वंढारिदेश २६१ जीवंधर ••• ==,१६२ तपस्वी \*\*\* ३२,३३,६० जीवसिद्धि " १०२,१५६ तत्तकाड १७२ ··· १२० तत्त्रशिला · ११०,११६,१२० जुनागढ जैकोबी, प्रो० ... २०,=६ तार्ण २४२ • २६६ ताम्रतिप्ति •• जैनवद्री १०४,१३७ जैनाचार्य ८,१३,१५,१८ नामिल १६३-१६६,१६७,२०० •• ३४,३५ तित्थिय जोगी **E8** · २७८,२८०,२८१ तिम्मराज ··· जर्मनी २४०

तिमुर लंग " २४७ दाठावंश ••• प्रद्भुष्ठ,१२४ तिरुमकूडलूनरसीपुर "२३२ दामनिःइ 538 तीर्थंद्वर " ३१,७८,७६,८०, दाराशिकोह धर दर,दर,दर,द६,द६,१२१,१२१, द्राविष्ट \*\*\* ७७,१३८,१४६, १६२,२०३,२०६,२२७,२४१ १६४,१६५.१==,२०२,२४& दिगम्बर " तुङ्गिकाख्य 43 ED २४८,२५० दिगम्बरत्व ... १,२,३,५,६, तुगलक त्रान " ७,८,१३,१४,१५, १६, २०, २४१ तूरियातीत… २२,२३,२६,३० २१,२६.३०,३१,३६,३९, त्र्रियातीतोपनिषद् … २८ ₹2,80,83,88,89,8=, तेवरी ६४,७६,७८,८७,६२,२१३, २२४ तेवारम 229 २४३,२४४,२७८,२८०,२८२ तैलंग 288 २८६, २८७, २८८, २८६ तोरकाष्प्रियम् 🕶 दिग्वास " " ६१ \$33 द्त 24 दिल्ली "४१,१४६,२२४,२४२, दत्तात्रयोपनिषद् " 35 २५०-२५२, २६०, २७० ददिग-माधव १६= दिवलम्बा रानी \*\*\* २१७ दगडनायक दासीमरस २१७ दिवाकर नन्दि २३६ दगिडन् कवि … १५७,२३३ दीघनिकाय ः ⊏५,८६,६२, दरवेश ... ३६,४०,४३,२४= **६३,२०३** दशरथ ७८,१२२ दुलेंभराज 318 द्दीगांव दुर्लभसेनाचार्य १=३ 588

| नन्द '''१०१,   | १०२,१० <b>३</b> ,१ | \o <b>&amp;</b> , | नारद् ।                | परिवाजव | तोपनिष <b>द्</b> | •••   |
|----------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------|------------------|-------|
| •              | ५१०,११५,           |                   |                        |         | १७,२४            | ,२६   |
| नन्दवद्धन्     |                    |                   | नारवे                  | •••     | <b>२४२</b> ,ई    | १४४   |
| नन्दयाल कैपि   | त्यत ···           | 385               | नारायए                 |         |                  | २६    |
| नन्दिषेगा      | •••                | 32                | नालक                   | •••     |                  | 83    |
| नन्दिसंघ       | ••• १८८            | ,820              | नालछा                  | ***     | 8                | (કક   |
| नमिसागर        | •••                | २७०               | नालदि                  | यारः"   | १६६,१            | ६७    |
| नयकीर्ति       | •••                | २२६               | नालन्द                 | •••     |                  | १३    |
| नयनन्दि        | ••• १४३            | ,२१५              | निगोद                  | ***     |                  | १२    |
| नयरसेन         | ***                | સ્પૂર             | निजिक                  | ब्बे …  | •                | २१४   |
| नर्भदा         | •••                | ٣٤                | निदाध                  | •••     |                  | ३०    |
| नरसिंह गंग     | राज                | १७५               | निग्र <sup>°</sup> न्ध | a 20    | ,२४,३१,          | ६१-   |
| नरसिंह मुरि    |                    | २६६               |                        | =0,33   | , ૭೭, ⊏ર         | ,दरे, |
| नरसिंह होर     |                    | 308               |                        | 28,80   | , 22, 29         | , 33, |
| नरेन्द्रकीर्नि | ••*                | २२०               |                        | १०६,१   | १६,१२०           | ,१२५, |
| नहपान          | •••                | १२०               |                        | १२=,१   | <b>३१,१३</b> २,  | ,१३५- |
| नंत्रत्र       | •••                | ११७               |                        | १३८,१   | ७०,१६४           | .१2६, |
| नागदेव         | •••                | <b>ર</b> હે હ     |                        | २०४,३   | २०७,२१२          | ,२२५, |
| नागमती         | •••                | २२८               | •                      | २२६,३   | ાકપૂ,ર૭૧         | ,२८२  |
| नागवंशी        | •••                | <b>२०</b> %       | निग्र द                | थ नातपु | च ६६,६           | \$3,0 |
| नागासाधु       | •••                |                   | निज़ा                  | म       | •••              | 200   |
| नाभि या        | नाभिराय"           | •१४,३१            | निरा                   | गार     | ***              | इ     |
|                |                    | -                 |                        |         |                  |       |

| निश्चेत         | •••                   | ६१       | पद्मलादेवी ' | •         | २१४        |
|-----------------|-----------------------|----------|--------------|-----------|------------|
| निरुक्त         | •••                   | Zo       | पद्मसीश्रावक | ***       | २६६        |
| निल्लिकार (     | कारकल)                | २६८      | पद्मावत      | •••       | २५=        |
| नेपाल           | =                     | 385,2    | पश्चावती रान | गि •••    | २२७        |
| नेमिचन्द्र-नेवि | मेचन्द्राच <u>ा</u> र | <b>i</b> | पनिवन्वेराजः | कुमारी    | श्रार्थिका |
| १४२             | ,१५०,१७६              | ,१=१,    | •••          | •••       | १७६        |
|                 | १८८,२१५               | ,,२२४    | पण्कुटि      | •••       | १८१        |
| नेमिदेव         |                       | २२०      | परमहंस …     | १५,२०     | ,२२,२३,    |
| नेमिनाथ         | •••                   | द्र२     | २४,२६,३०     | , ३३, ३६  | ३,३५,४⊏    |
| पञ्चतंत्र       | •••                   | १५७      | परमहंसोपनि   | षद् '     | १⊏,२४      |
| पञ्च पद्वाडी    | •••                   | १०२      | परमार वंश    | 3         | ४०,१४४     |
| पञ्जाव '''      | ११६,११=               | ,338,    | परलूराके छा  | चार्यं '' | . २१२      |
|                 | १३६,२०१               | १,२३२    | परवादिमल्ल   | •••       | २३३        |
| परना .          | १५:                   | २,२२६    | परवार        | •••       | २७२        |
| पडिहार          | • १३८                 | ,१५२     | परलववंश      | ***       | १७१        |
| पएडाई वेडू र    | ाजा ***               | १=१      | पसेनदी       | •••       | કર         |
| परिडत महा       | मुनि ***              | १८१      | पहाडपुर      | 8         | २८,२११     |
| पतंजिल          | •••                   | 35       | प्रत्याख्यान | •••       | ५०,५३      |
| पद्मनाभकायः     | स्थ                   | १५१      | प्रतापसेन    | •••       | , २५०      |
| पद्मनिन्द •••   | १४६,१५१               | ,રપૂર    | प्रतिक्रमण्  | ***       | 40,43      |
| पद्मपुराग्      | ··       १७,६         | પ,≂१     | प्रतिमा      | ***       | 38,        |
|                 | ••                    |          | षृथ्वी       | •••       | દક         |

| पृथ्वीवर्मा '         | •• २१४            | पार्श्वनाथ =४,        | 8;,8  | १०४,१२१,   |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------|------------|
| पृथ्वीराज चौहान       | १५१,२२२           | <b>१६२</b> ,२         | ٠२, : | २०८, २१८   |
| प्रभाचन्द्राचार्यं '' | • १४२,१७७         | पाराशर                | •••   | Eo         |
| प्रभाचन्द्रदेव २१६    | <b>४,२३१,२३</b> ४ | पालाशिक               | ***   | १७०        |
| ग्रभास "              | . 84              | पावा                  | •••   | ६२         |
| प्रयाग …              | ३६,१३६            | पाहितसरदार            | •••   | 220        |
| प्रबोध चन्द्रोदय      | १५=               | पात्रकेसरी            | •••   | २३३        |
| पाबराङ "              | ५,१३०             | पिटर डेल्लावा         | टला   | <i>ई</i> ફ |
| पाटिकपुत्त · · ·      | 40,80             | वियकारिणी             | •••   | =4         |
| पाटितापुत्र १०१,      | १२५, १५७,         | प्रिची कौ न्सिल       | •••   | २७३,२७५    |
|                       | २३२               | पिहिताथव              | •••   | १४०        |
| पाटोदी                | २५७               | पीटर                  | •••   | ४६         |
| पाएड्य •••            | १६४,१६४           | प्रीतं <del>क</del> र | •••   | 22         |
| पाग्ड्यनरेश · · ·     | २३३               | पुराङ्चर्धन           | •••   | पू,१३७     |
| पागडु                 | ११७,१२५           | पुराडी (अर्काट        | )     | १⊏१        |
| पागडुकामय…            | રક્ષ્ય            | पुन्ताट               | ••    | १६८        |
| पाराडवमत्तय           | ••• २२७           | पुनिस राजा            | •••   | 308        |
| पाणिपात्र ''          | • ६६,१३०          | पुलकेशी द्वि०         | ٠     | १७३        |
| पाद्री पिन्हेरो '     | २५८               | पुत्तल                | ***   | २३८        |
| पायसागर मुनि          | •• ६७२            | पुलिस एक्ट            | •••   | २७६        |
| पारथ सर्दी            | ••• इंक्ष्ट       | पुलुमायि हाल          | •••   | ११६        |
| पारस्य '              | २४२               | <b>युष्पद्</b> नत     | •••   | द्ध        |

| <b>ुर्धे</b> दंन्ताचार्य | •••      | १८५            | वगृदाद             | •••              | રકપૂ            |
|--------------------------|----------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| र्रुष्पमित्र             | •••      | ११५            | वङ्ग या बङ्गा      | ल१०              | ७,१२६,          |
| पुष्पसेन मुनि            |          | १दद            | १२८,१३             | <b>७,१५१,१</b> ५ | 12,288          |
| पुहर                     | ••       | 884            | बनराज              | •••              | 218             |
| पूज्यपाददिगः             | बराचार्थ | १६८,           | बनवासी             | ••• 6            | £8, <b>8</b> 90 |
| १८५,                     | १८६,१८   | ७,१६०          | बनारस "            | . 83,83          | ६,१४०,          |
| पूर्णकाश्यप              | ***      | १३             | 831                | ,२००, २३         | २, २६७          |
| पूर्णचन्द्र              | •••      | રપૂર           | बनारसीदार          | त कवि            | २६२             |
| <b>पेरियपुरा</b> णम्     | •••      | १६६            | बप्त्रसूरि         | ***              | ३इ१             |
| पेशावर                   | •••      | १३५            | बनियर द            | १४,४१,२१         | २,२६३           |
| पैरहो                    | •• २४    | <b>રે,</b> રઇઇ | बर्लिन             | •••              | २⊏१             |
| पोदनपुर                  | •••      | १६१            | बल्ख               | •••              | २४२             |
| पोग्वाङ                  | •••      | २७१            | बलदेव              | •••              | -220            |
| <b>ब्रो</b> षघोपवास      | •••      | 38             | वलनन्दि            | •••              | १४८             |
| प्रोष्टिल                | •••      | 308            | बलात्कारगर         | ų ··· ə          | (५,२२३          |
| फतइसागर ब्र              | o        | २७१            | बल्लालराय          | ***              | 808             |
| फलटन                     | •••      | २६६            | वसन्तकीर्ति        | ***              | २२२             |
| फागो (जयपुर              | :)       | २६६            | वहुदक              | •••              | <b>२२</b>       |
| फाह्यान '                | १३       | ०-१३२          | ब्रह्मदत्त         | •••              | १२४             |
| फ्रान्स ३४               | ,४१,२६   | २,२७⊏          | ब्रह्म <b>पु</b> र | •••              | १३६             |
| फीरोज़ाबाद               | •••      | २७०            | व्रह्माग्रहपुरा    | ण                | દ્દપૂ           |
| बक्रग्रीच                | •••      | २३३            | ब्रह्मावर्त        | **               | १५              |
|                          |          |                |                    |                  |                 |

बैक्ट्रिया बाइबिल .. ८४,२८० ... २४३ बाणकवि ••• १३४ भगवानदास ब्रo.. २७१ ... २१२ बादामी १८० भरकत बाबर २१६,२४६,२४७,२५७ भट्टाकलङ्क "१८०,२३५ बालमुनि " २०५ भटानियाकोल 🐃 २५६ बासपूज्य ... १७६,२१५ भट्टिसेन '' २०७ ... \$0E, \$00 बासव भइलपुर "१२६-१३१ बासवचन्द्र २२०,२२६,२३५ भइलपुरके दिगम्बराचार्यं१२६ बाहुनन्दि मुनि " २२५ भदिला बाहुबिल =४,१६१,२१३,२१७ भद्रवाहु " १०६,१०७,१६५, बाहुबित व्याकरणाचार्य २१४ २२⊏,२३१ बिज्जल ... १७६,२७७ भद्रा Ey. विजोत्तिया १५१,२२१,२२२ भृगुत्रक्करिस 20 बिदिशा ... २३२ भृगुकच्छ ११७,१४५ ब्रिटिश ••• २६५,२७३ ... १५,२६,≂४ भरत बीजापुर भतृदिर ••• ३२,१५४ ... २२४ बुद्ध = ३,८४,८६,८८,८८, भरोच 388 भागवत '' १५,३१ ७६,=0 **દેદ**,१**૨**૪,૨૦**૨** बुद्धघोष भामत्तीराती २१६ y.o भारतवर्षं \*\*\* ८४,२६८,२७५ बुद्धिलिङ्ग ••• १२३ वेडल्स स्कूल · · २७६ भावनन्दि मुनि "२२१,२३६ बेलगाम १८२,२२२-२२४,२६८ भावसेन २६१

| स्मिन त्रेवेद्य " २३४      | मथुरा १०४,१२०,१२३,     |
|----------------------------|------------------------|
| भिर्त्तुक " ६१             | १२७,१३०,१३६,१४०,१६६    |
| भिच्चकोपनिषद " २७,२१       | २०२,२०६,२०६,२५६,२७०    |
| भीमसेन १४०                 | मदनकीर्ति मुनि १४४-१४५ |
| भूतवलि १२०,१४५             | मदनवर्मदेव ••• १५०     |
| भैरवदेवी • १८०             | मदरसाराजा २१६          |
| भोजपरिहार १३८              | मद्रविप्र · · २०६      |
| भोजया भोजराजा · १४०,       | मदुरा १६६,१७३,१८८,     |
| १४२,१४३,२३६                | १६५, <b>१</b> ६७,२२७   |
| भोपान २७०                  | मध्यदेश · १३०,१५०      |
| भोसगी के निग्रन्थ मुनि २६8 | मन्नरगुडी … १८१        |
| मक्खनतात पं0, १७           | मजु … १४               |
| मक्खितगोशाल ६०,६१          | मनेन्द्र *** ११६       |
| मगधदेश =७,६२,६४,१०१,       | मरुदेवी " ३२           |
| ११६,१२३,१२६                | मल्ल ••• ७७,२०२-२०३    |
| मच्छिकाखंड " ६२            | मलावार २५६             |
| मज्भिमनिकाय " =4,=६        | मितक मु॰ जायसी • २५=   |
| मिराडकगण " ६५              | मल्लिका 83             |
| मणिपुर " १८०               | मिलकार्जुन ••• २२३     |
| मिण्में बले १६६, १६३, १६४, | मिलतागर *** २०१        |
| १८६                        | मल्लिषेणाचार्यं "१६०   |
| मतिसागर वादी • १५२         | म€नवी " ३&             |

| महतीसागर १=३               | महेन्द्रवर्मन " १७१     |
|----------------------------|-------------------------|
| महमूद गज़नी २४८            | महेन्द्रसागर · · २६०    |
| महमूद ग़ौरी " २४=,२४६      | महेश्वर ३३              |
| महादेव १७                  | मृगेशवर्मा " १६⊏        |
| महाभारत ६०                 | मुगेश्वर वर्मा " २१२    |
| महाराष्ट्र१४६,१६६,१८२,     | माघनन्दि ••• १४६,       |
| १ = ३, २७०                 | २१⊏, २२६, २३६           |
| महावगा " दरे,द४,दद,६३      | मांडवी २७१              |
| महात्रत ५०,१४६             | माणिकाचंद्र २५७         |
| महावती ७०                  | माणिक्यनंदि ःः २१=      |
| महावस्तु =2,83             | माथुरसंघ १६१            |
| महात्रात्य ३१              | माधवकोंगुणिवर्मा •••१६७ |
| महाबीर ३०,६३,६६,७५,७६,     | माधवभट ••• १८७          |
| ७७,≈३-६५, <i>६</i> ६, १००, | माधवसेन ••• १४१         |
| ११८,१२२,१५२, १६२,          | मानतुङ्ग १४२            |
| १६५,२०२,२ <b>३१,२</b> ४२,  | मान्यखेर · १७२,२१५      |
| રષ્ઠદ,રપુર                 | मानाइकन " १६४           |
| महावीराचार्यं " १७४,१७५    | मानादित्य ''' १२४       |
| महासेन १४१,                | मायामोद *** =१,१५६      |
| २४६, २५०, २५१              | माकीपोलो ः २५४,२५६      |
| महीचन्द्र ः २५१            | मारसिंह १७६,२१=         |
| महेन्द्रकोर्ति २६१         | मालकूट १३८,१७१          |

| मालव या मालवा ११८,१२०,     | मेदपाट " १४६,२५३          |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>१</b> ४०,१४५,१४⊏,२३२    | मेहिककुल २०७              |
| माह्य ५०                   | मैनपुरी : २२६             |
| मिथिलापुरी ६५              | मैलेयतीर्थ २१४            |
| मिरज - २७०                 | मैसार "१७७,१८०            |
| मिश्र " ४५,२४२,२४३         | मोरेना " २६७,२६=          |
| मुग्ल २५६,२५६              | मोहनजोदगे २०१,२०३         |
| मुजफ्फरनगर " २७०           | मौनीदेव २१४               |
| मुख ः १४०,१४२              | मौर्घ्यं " १०५,१०६,११५    |
| मुगडकोपनिपद ४४,७६          | मौर्च्यकब्राह्मण् " ६५    |
| मुद्रारार्ज्स नाटक १०२,१५६ | मौर्घ्यं पुत्र ••• ६५     |
| मुनि ••• ७०                | मौर्च्याख्यदेश · · ६५     |
| मुनीन्द्रसागर : २७१        | यजुर्वेद " २०,७४,७५,७८    |
| मुहम्मद ः ३७,३८,४३         | यति *** ७०,२७७            |
| मुहम्मदशाहः २५१            | यवन *** ११८,११६           |
| मूर्तिनायनाग " १६६         | यवनश्रुति " २४२           |
| मूलगुंड ः २१६              | यशःकीतिं *** २४५,२४६,२६१  |
| मूलगुण ५०,५४,६२            | यश्चनिद् … १२६            |
| मृत्तसंघ २१=,२२२,२२३,२३१,  | यशोदैवनिष्रधाचार्यं … ६=  |
| २३३,२४८                    | यशोधर्मन् राजा १३४        |
| मेगास्थनीज़ १०६,१६०        | यापनीय · · १७०,२११,२१७    |
| मेघचम्द्र " २३०            | याज्ञवरुकोपनिषद् २२,२६,३० |

··· =४ राठौर , ··· २१५ युधिष्ठर युनान ११०,१११,११७,२४२, राघो-चेतन ... २५० २४३,२४४,२७= रामचन्द्र ७६,=४,१२२,१६२ … २४२,२७≈ रामचन्द्राचार्य ः २१३ यूरोप येरवाल " २६० रामचन्द्र सूरि "२५२ योगी · १६,२६,५४,७० रामनन्द ... २२७ योगीन्द्रदेव ... ७१,२३० रामसेन ... २४६,२५३ ग्हु या राष्ट्र ··· १८३,२१४, गमायण ··· ७६,८० २२२,२६७ रायराजा ··· १४७ १४७ रष्टराजसेन " २२३ रावण "१६२,२४३ रणकेतुराजा ःः १४० गष्ट्रकूट१४५,१६३,१७२-३७४, रत्नकरग्डक श्रावकाचार ··· १७६,१८५-१८६ ४६,६० राचस ••• १०२ रत्नकीर्ति • १५२,२२५ रुद्रसिंह छत्रप • १२० ग्विचन्द्र · · २१४ रेड सी · · २४२ रसोदुद्दीन · २५६ रोम ः ११६,२४२ राइस, मि॰, ... १७२ रोलियर डा॰, ... २७६ राचमल्ल सत्यवाक्य १७६,१८८ लखनऊ २२५,२५७,२७०,२८५ राजगृह =३,==,६२,६३,६५, लङ्का ... १६२,२३६, १०४,१२७,१३१,१३२,२१० २४३, २४५, २४६ राजपूत … १३८ ललितकीर्ति … २२४,२२५ 

## ( ३१४ )

| - 64° /           |                 |             |           |            |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------|------------|
| लेड्मेंग्         | १२२             | वहाड़       | ••        | १८३        |
| तदमीचन्द ''       | २७१             | वराहमिहिर   | 3:        | 88,840     |
| लदमीदास ""        | १५८             | वसुभूति     | •••       | 83         |
| त्तदमीमति "       | २३०             | वसुविप्र    | •••       | 84         |
| तदमीसेन ***       | રક્ષ્ટ          | वाग्धर      | •••       | १४६        |
| त्तदमेश्वर …      | २१३             | वातवसन      |           | 90         |
| त्तादवांगदगगु     | २१६             | वादिदेवसूरि | • •       | ЙE         |
| तातकस …           | २०५             | वादिराज "   | १६०,२३    | ३,२=६      |
| तातजीत कवि "      | २६४             | वादीमसिंह   | ***       | १८८        |
| तातमिण कवि …      | २६१             | वामदेव      | ***       | રદ         |
| ्रिंगायत ***      | १७६             | वामन        | •••       | २०         |
| तिङ्ग पुराण '     | ३२              | वायुपुराण   | •••       | <b>=</b> 2 |
| त्तिच्छवि •••     | 99, <b>=</b> ¥, | वायुभृति    | •••       | ક્ષ્       |
| 89, 20            | रे, २०३         | वारानगर     | •4•       | ₹80,       |
| लोकपाल राजा · · · | १५२             | १           | ८=, १५३   | २, १५७     |
| लोदी " २४=,२५     | ०,२५४           | वारानगर के  | ग्राचार्य | \$85       |
| वट्टगामिनी राजा " | • રક્ષ્ય        | वारिषेण     | •••       | 22         |
| वत्सदेश           | £4.             | वारुणी      | ***       | દક         |
| व्यक्तगण्धर "     | 83              | बाल्हीक     | •••       | २४२        |
| वरंगता            | 338             | वासुदेव     | •••       | १२०        |
| वरदाकान्त ***     | २⊏३             | वासुदेव आप  | हे ***    | १२०        |
| •                 | :५,२०६          | विक्टोरिया  | •••       | २६५        |
|                   |                 |             |           |            |

| विक्रमादित्य ••• ११६,१७३       | विनयादित्य होयसात २३३   |
|--------------------------------|-------------------------|
| विक्रमसिंह कछ्याहा २१६         | विनयसागर २२६,२६६        |
| विजयकीर्ति २१६                 | विपुताचल · १०४,१३६      |
| विजयचन्द्र · • २४६             | विमलकीर्ति " २२५        |
| विजयदेव २१३                    | विमलचन्द्र ः २३३        |
| विजयनगर " १६३,१७६              | विमत्तनाथ " १३१         |
| विजयपुर "' १४५                 | विमलसेन • २२५           |
| विजयसृरि २२४                   | विलंगी "१७६             |
| विजयसागर " २७२                 | ्विक्किन्सन " ४         |
| विजयसेन " २५१                  | ,विवसन " १७६            |
| विजयादित्य ११७,२१७-२१=         | विशाख १०६               |
| विजयादेवी ••• ६५               | विशालकीर्ति · १४४,      |
| विद्दिदेव व विष्णुवर्द्धन १७०, | १४५,१६०,२२६,२५४         |
| २३०,२३१                        | विश्वसेन • २६२          |
| विद्यानिन्दि ••• १७८,          | विष्णु १५,३२,८०,८१      |
| १=८,२४०,२५१                    | विष्णु भट्ट ं २३४       |
| विद्युच्चर … 🖂,१०४             | विष्णु पुराण " २०,६१,८० |
| विदेह … 🖂                      | वीरनंदि                 |
| विन्दुसार · १०८,१०६            | वीर पागड्य *** २४०      |
| विन्ध्य वर्मा ••• १४४          | वीर सागर २७०            |
| विनयचन्द्र · १४४               | वीरसेन १७०,१८६,२१६,२३६  |
| विनयादित्य … १७३               | वीरुपद्धराय : १८०       |

्रब्रुद्धगगग · · २१६,२१७ शान्तिनाथ २२३ **बुकार्थ**प २४२ ज्ञान्तिराजा १४८ बृन्दावन कविः २८६,२६० शान्ति वर्मा २१२ ् चृषभाचार्यं '' शान्तिसागर २६८,२७०,२७१ 338 बृहद्रथ मौर्य ' शान्तिसेन ११५ .. १४२,२१८ १७३ शालिभद्र वेद्गिराज "" ここ २०,२१, शाहजहां ••• ४१,२६२ वेद ३०,३१,७५,=०,१६= शिव ... १७,=२,१६७ वेगु राजा ... =१,=२ शिवकोटि... १=७,२३३ १६२,२४० शिवनन्दि २०६ वेगुर १३२,२१० शिवपालित " २०६ वैरदेव " २६० शिवमित्र राजा ... २०६ वैराग्यसेनः वैराट ••• २५६ शिवव्रतलाल वर्मन ••• २६० वैशाली =५,=७,६३,६७,६६ शिवस्कन्दवर्मा ••• १७१,२३३ ••• ११६१२० शिशुनाग वंश ... १०१,१०६ গ্ৰহ্ন **ग्रुकाचार्य** ··· ५,६,२<u>८</u> १०३ शकटाल शुक्त ध्यान ••• १६,७= शतानीक 22 ग्रुभकीर्ति : : २३१ ३२ श्रम् शुभचन्द्र … १२६,१४०,१४८, • २१४ शान्तरहराज शान्तल देवी " १७७,२३१ २१४, २२३, २२४, शान्तिकीर्ति " १४० २२६, २३०, २३१ १७७ शुभदेव २२० शान्ति देव

ग्रुद्रम्चेट्टी श्रुतमुनि true રહપૂ शंकरसिंह २७५ श्रुतसागर श्रमण ६३,७१,७६,७६,८२,८६, श्रेणिक विम्वसार ••• ८८, १२७,१६३,१६७,२०५, £७,२२=,२३३,२३७ २४१, २४३, २५६ श्रेयांससेन સ્પૂર્ अवण वेलगोल ८४,१०८,१६२ शेरशाह २५७ १८०,२२७ श्वेतकेतु ... 28,28 आवक ... ४६,५०,१२६,२७१ श्वेताम्बर ६३,६६,६⊏,१४५ श्रावस्तो … ६७,१२७,१३१, श्रोवागिरि राच : १७०,१६२, २३७,२=३ १३६,१४० श्रीचन्द्र २५७ सक्तकीर्ति २२५ श्री धराचार्य ... २१५ सकलचन्द्र ••• १४६,२६० श्रीपाल गुरू ... १३१ १६० स्कल्दगुप्त भी भूषण ··· ३२,⊏२ ··· २६२ स्कंधपुरा**ण** श्रीमद्भागवत · १५,२० स्टीवेन्सन ··· &0, 254 श्रीमूलभट्टारक " २१४ सत्य लोक २६ श्री वरदेव आदि राजा २४० स्तूप १०४,१०५,१२०,१३६, श्रोवर्द्धदेव २०६,२०८,२२६,२५८ २३३ श्री विजयशिवमृगेश वर्मा ६८ सद्गोपाचार्य २७५ श्री शिखिर जी "२७०,२७२ स्यविर ७१ श्रीषेख १०३ २४६ स्थूलभद्र श्रुतकीर्ति २६⊏ २६१ सनत्कुमार

१३१ सांची " ७१ र्द्स्य∓त सन्यासोपनिषद २१,२२,२८ सातगोडापाटी त \*\*\* २६= १३६ १३७ स्थानेश्वर समतर पूप् ७१ साधु yo . समिति समन्तभद्र " २३१-३,२=६ सामायिक " 42 · १०९,२४४ सामंतकीर्नि ••• २५३ सम्प्रति सम्बन्दर अप्पर १६७,१६८ सायगाचार्य 935 सम्मेद शिविर " स्रोत २८५ सरमद शहीद " ४१,४२ सावित्री २०२ सहलेखना ... ११२,११७, स्वामी महेश्वर ... २३३ १७५,२४५ साहसतु ग २३३ सिकन्दर निज़ाम लोदी २५३, ••• २६ स्वर्ग लोक **348** ••• २५१ सहस्रकीर्ति ... १३१ सिकन्दर महान ""३३,१११, संकाश्य ११२,१४०,२४२,२=२ ·· २६=,२७०-१ संघ ७१ सिस्वत्तम् कैफियत " १६६ संयमी संयुक्त निकाय ... ६२,२०२ सिद्धराज १४६ २४,२६ सिद्धसागर ''' २३८ संघतंक संसार "७,=,१०,११,१३,१५ सिद्धसेनदिवाकर १२७-१२= ११६ सिद्धार्य ZY साकल 181 २७० सिंधुराज सांगन्नी २१ स्यिडो किल्लस्थेनेस " ३३ सांख्य

## ( 388 )

| स्विटनरलेन्ड …    | २७६       | स्यवंश       | ••       | १६७        |
|-------------------|-----------|--------------|----------|------------|
| सिंहनन्दि         |           | सूर्यसागर    | ··· २७०· | -२७१       |
| सिंहता •••        | १६४       | सेठ घासीराम  | • • •    | २७०        |
| सिंह्तनरेश • २४५  | -२४६      | स्तेनगण्     |          | રકદ        |
| सिंहपुर           | १३६       | सेनवंश       | •••      | १३७        |
| सिंह सेनापनि "    | 33        | सेन्ट मेरी   | 8d       | ,२४३       |
| सुप्रीव '''       | <b>=8</b> | सेरिंगका वंश | •••      | <b>२१५</b> |
| सुङ्ग ११५         | 1,१२३     | सोमदेव सुनि  | ***      | १४२        |
| सुणुक्षत          | ७3        | सोमसेन       | •••      | રકદ        |
| सुधर्म … ६६       | ३,११७     | सोमेश्वर राज | i śāś    | ,२२२       |
| सुनन्द् …         | १२४       | सोलंकी       | ś.8.ñ    | ,१४६       |
| सुन्दरदास कवि *** | २६४       | सोंदत्ति "   |          |            |
| सुन्दर सूरि …     | ७२        | स्रीराष्ट्र  | • •      | १४६        |
| सुन्दी २१९        | ६,२१७     | हजारीलाल     | ***      | ત્રહ       |
| सुप्पतिस्थिय •••  | ΕŞ        | इठयोगप्रदीपि | 和""      | ६,१७       |
| सुपार्श्वं …      | ≖ã        | हथी सहस "    | •        | २०५        |
| सुनेमान ३४,१५     | ३,२४⊏     | हदीस         | •••      | ३८         |
| सुहद्ध्वज १३      | १,१४०     | हदुवल्ली     | ***      | १८०        |
| स्रवंश            | २५७       | हम्मीर महारा |          | १५१        |
| स्रिताण २५        | १,२५२     | हरिवंशपुराण  | Æ        | ६,१७४      |
| स्रीपुर …         | १४०       | हरिषेग       | •••      | र्ष्य      |
| स्रीसिंह जुल्लक   | २७१       | हर्षवर्द्धन  | १३३-१३५  | 1,१३&      |

| वं हरिहेर हि० | •••          | 308           | हेमचन्द्र             | •••             | સ્પૃષ્            |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| हब्बा         | ٠٠ ٢,۶       | १,२८०         | हेमांगदेश             |                 | र=,१६२            |
| हस्तिनापुर    | •••          | २७०           | हैद्रग्राती           | ***             | १८०               |
| हाथरस ···     |              | २७०           | द्दोयसाल · · ·        | १७२,१           | 9 <i>э</i> ,२३६   |
| हाथीगुफा      | •••          | २०२           | चपग्रक ५६,५           | 1=,0 <b>१</b> - | .o₹, <b>⊏</b> 0,  |
| हारीतिकी      | •••          | २६            | १०२,                  | १२⊏,१५          | ६–१५८             |
| हालास्य माह   | ातम्य ***    | २००           | च्चिय                 | •••             | 305               |
| हिन्दू २१,२३  | ,१३८,१५:     | २,१७६         | <b>লু</b> ংল <b>দ</b> | 88,2            | ६७,२६८            |
| हिमशीतल '     | १ <b>⊏</b> ५ | ,१=६,         | च्रेमकीर्ति …         | न्              | प् <b>१,२</b> प्७ |
|               | १्र          | =,२३ <b>२</b> | त्रिद्गडी             | **              | <b>२</b> २        |
| हिमालय        | •••          | १०१           | त्रिपिटक              |                 | yo                |
| हीरविजयसूर्   | रे '''       | २५्≡          | त्रिभुवनकीर्ति        |                 | સ્પૂર             |
| हुएनसांग ३    | ३,६६,१३३     | ,१३५,         | त्रिमुप्टि मुनीन      | द्र             | २३६               |
| १३६,१३७       | ,१३=,१७      | १,२४४         | त्रिश्ला              |                 | <b>Ξ</b> Ϋ        |
| हुमायू        | ***          | રપૂ૭          | इातृ                  | 99, z           | पू, २०३           |
| हुल्ल         | ***          | 308           | शातृपुत्र             |                 | #4                |
| हुविष्क       | •••          | १२०           | ज्ञानभूषग्            | •••             | १४६               |
| हूमड्         | 400          | २६६           | ज्ञान वैराग्य         | सन्यार्स        | ो २७,२८           |
| हूमसगढ        | •••          | રપૂષ્ઠ        | ज्ञानसन्यासी          |                 | २७,२=             |
| हूण           | •••          | १३३           | ज्ञानसागर             | 3               | ७०,२७२            |

## "श्री चम्पावती जैन पुस्तकमाला" की उपयोगी पुस्तकें

(१) जैनधर्म परिचय—सत्यार्थदर्पण और जैनदर्शन श्रादि के लेखक, जैनगजर के भृतपूर्व सम्पादक पं० श्राजित- कुमार जो शास्त्री इसके लेखक हैं। पृष्ठ संख्या क़रीब पचास के हैं। लेखक ने जैनधर्म के चारों श्रनुयोगों को इसमें संसेप में बतलाया है। जैनधर्म के साधारण ज्ञान के लिये यह बहुत उपयोगी है। मृहय केवल /॥

(२) जैनमत नास्तिक मत नहीं है—यह मि॰ हर्वर्ट वारन के एक अंग्रेज़ी लेख का श्रमुवाद है। इसमें जैनधर्मको नास्तिक बतलाने वालों के प्रत्येक श्राचेप का उत्तर लेखक ने

बड़ी योग्बता से दिया है। मूल्य केवल ॥

(३) क्या श्रायसमाजी वेदानुयायी हैं १—इसके लेखक पं० राजेन्द्रकुमार जी न्यायतीर्थ हैं। इसमें लेखक ने श्रायसमाजियों के श्रनादि पदार्थों के सिद्धांत, मुक्तिसिद्धांत, ईश्वर का निमित्तकारण और सृष्टिक्रम व ईश्वरस्वरूप को बढ़ी स्पएरीति से वेद-विरुद्ध प्रमाणित किया है। पृष्ठ संख्या ४४। कागृज बढ़िया। मृहय केवल ()

(४) वेद मीमांसा—यह पं० पुत्तूलालजी कृत प्रसिद्ध पुस्तक है। पुस्तकमाला ने इसको प्रचारार्थ पुनः प्रकाशित किया है। मृत्य छः श्राने से कम करके केवल =) रक्ला है।

(५) शहिंसा—इसके लेखक पं० कैलांसचन्द्र जी शास्त्री धर्माध्यापक स्याद्वाद विद्यालय काशी हैं। लेखक ने वड़ी ही योग्यना से जैनधर्म के श्राहिसा सिद्धांत को समभाते हुए उन श्राह्मेंपों का उत्तर दिया है जोकि विधर्मियोंकी तरफ़ से जैनियों पर होते हैं। एक संख्या पर। महय केवल /)॥

से जैनियों पर होते हैं। पृ० संख्या पर। मृत्य केवल /॥
(६) श्रीऋषभदेवजीकी उत्पत्ति असंभव नहीं है!—

इस्कें क्षितं का कामताप्रसाद जैन श्रतीगंज (एटा) है। यह श्री श्री श्री श्री श्री श्री को उत्पत्ति श्रसम्भव हैं" ट्रेक्ट का उत्तर है। पृष्ठ संख्या ८४; मृत्य।) (७) वेदसमात्तोचना—इसके लेखक पं० राजेन्द्र

- (७) वेदसमालोचना—इसके लेखक पं० राजेन्द्र कुमारजी न्यायतीर्थ है। लेखकने इस पुस्तकमें, श्रशरीरो होने से ईश्वर वेदोंको नहीं बना सकता, वेदोंमें श्रसम्भव वृत्तोंका, परस्पर विरुद्ध बातों का, श्रश्लील, हिंसा विधान, माँसभन्नण समर्थन, श्रसम्बद्ध कथन, इतिहास, व्यर्थ प्रार्थनायें और ईश्वर का श्रन्य पुरुष से श्रहण श्रादि कथन है, श्रादि विषयों पर गम्भीर विवेचन किया है। पृष्ट संख्या १२४। मूल्य केवल ।
- (८) आर्यसमाजियों की गप्पाष्टक—लेखक श्री पं० अजितकुमार जी, मुलतान । विषय नामसे प्रकट है । मुल्य)॥
- ( ६ ) सत्यार्थं द्रिया—लेखक पं० अजितकुमार जी मुलताननगर । हमारे यहांसे यह पुस्तक दूसरी बार आवश्यक पित्वर्तन करके ३५० पृष्ठों में छापी गई है। इसमें सत्यार्थ भकाश के १२ वें समुक्लासका भली प्रकार खंडन किया गया है। प्रचार करने योग्य है। लागतमात्र मुल्य ॥।)
- (१०) आर्यसमाजके १०० प्रश्नों का उत्तर—लेखक उपरोक्त । निषय नामसे प्रकट है । पृष्ठ संख्या १०० । मूल्य≥)
- (११) क्या वेद भगवद्वाणी है १—लेखक—श्रीयुत् सोऽहं शर्मा। विषय नाम से प्रकट है। मूल्य )
- (१२) आर्य्यसमाज की डबल गप्पाष्टक—लेखक श्री प० श्रजितकुमार जी, मुलतान नगर (पंजाब)। मूल्य –)
- (१३) दिगम्बरत्व और दिगम्बर् मुनि—लेखक श्री वा० कामताप्रसाद जी, श्रलीगंज (एटा)। मूल्य १) नोट—१नके श्रतिरिक्त श्रम्य पुस्तकें भी प्रेस में छुप

नोट—इनके अतिरिक्त अन्य पुरतकें भी प्रेस में छप रही हैं। समाज के श्रीमानों को चाहियें कि इनका प्रचार देश और विदेश में करें। — मकाशक